



能够地位表现他被批准就被战场还是对人有形成就是



विषय संख्या पुस्तक संख्या ग्रागत पञ्जिका संख्या ३४, ६००

पुस्तक पर सर्व प्रकार की निशानियां रा वर्जित है। कृपया १५ दिन से ग्रधिक पुस्तक अपने पास न रखें।

की जाय

Stip to the to t

#### पुस्तकालय गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

वर्ग प्रा

आगत संख्या 385,02

पुस्तक-वितरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित ३० वे दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस आ जानी चाहिए। अन्यथा ५० पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब-दण्ड लगेगा।





是是他的人,他们也是他们的人,他们也是一个人。 第一个人,他们也是一个人,他们也是一个人,他们也是一个人,他们也是一个人,他们也是一个人,他们也是一个人,他们也是一个人,他们也是一个人,他们也是一个人,他们也



विषय संख्या पुस्तक संख्या ग्रागत पञ्जिका संख्या ३४, ६००

पुस्तक पर सर्व प्रकार की निशानियां रावर्जित है। कृपया १५ दिन से अधिक पुस्तक अपने पास न रखें।

की जाय

արդ ընդանան արդարին արդանան և հայարարի անհանական արդանան արդանան արդանան արդանան արդանան արդանան արդանան արդան

ENIERIA STATE A STATE INDE

C DAC DICIDIZ-SC DAC 2005-2006 2099-2006 2005-2006







38, 862

## गुरुकुल स्वाध्यायमञ्जरी का दशम पुष्प

# सन्ध्या सुमन

लेखक-नित्यानन्द वेदालङ्कार





गुरुकुल स्वाध्याय-मञ्जरी का दशम पुष्प



# सन्ध्या सुमन

लेखक— पं॰ नित्यान द वेदालङ्कार



श्रद्धानन्द-स्मारक-निधि के सभासदों की सेवा में गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी की स्रोर से संवत् १६६६ के लिए सप्रेम भेंट

खरीदने वाले सजानों के लिए

मूल्य एक रुपया

श्रकाशक-

मुख्याधिष्ठाता

गुरुकुल विश्वविद्यालय काङ्गड़ी

हरिद्वार (, सहारनपुर )



प्रथम संस्करण— १००० प्रति



मुद्रक— चौधरी हुलासराय गुरुकुल यन्त्रालय, गुरुकुल कांगड़ी।



नवीन वर्षे के साथ 'स्वाध्याय-मञ्जरी' का यह सुरभित "सन्ध्या-सुमन" त्र्यापको समर्पित है। त्र्याप इसे स्वीकार कीजिये।

मुक्ते प्रसन्नता है कि मैं आपको एक ऐसा उपहार देने में समर्थ हो सका हूं जो कि आपकी आध्यात्मिक भूख की तृप्ति कर सकेगा। संवत् १६६६ की यह भेंट आशा है आपको एक नवीन स्फूर्ति और जीवन दे सकेगी।

दैनिक संध्या में इससे कुछ भी नया जीवन श्रौर उल्लास श्रासका तो में गुरुकुल की इस भेंट को सफल समभूगा।

> सत्यव्रत ग्रुष्याधिष्ठाता गुरुकुल विश्वविद्यालय काङ्गडी

## समर्पण

सब विचार-तरङ्गों के त्रादि स्रोत
परम पिता परमात्मा के
चरण कमलों में
भक्तिभाव से यह

## 'सन्ध्या-समन'

समर्पित करने के पश्चात् श्रपनी पूज्या प्रभु-परायणा सरल हृदया स्नेहमयी जननी

खर्गीया श्री यशोदादेवी जी

की

पुरायस्मृति में-

विनीत पुत्र नित्यानन्द

#### लेखक की माता

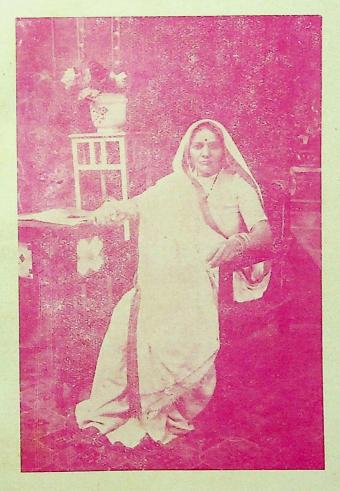

खर्गीया श्री यशोदादेवी जी



#### प्राक्षथन

न तो में विद्वान् हूँ, न कोई साधक हूँ और न कोई उपासक ही हूँ। प्रश्न हो सकता है कि फिर मैंने ब्रह्म-यज्ञ (सध्न्या) जैसे आध्यात्म विषय पर अपनी लेखनी उठाने का साहस ही क्यों किया ? इसके मुख्यतः दो कारण हैं:—

में इस कार्य में कितपय आर्य सज्जनों की प्रेरणा से प्रवृत्त हुआ हूं। दो वर्ष पूर्व मुक्ते शिमला समाज में 'संध्या' पर व्याख्यान देने का अवसर प्राप्त हुआ था। बहुत से भाइयों का आग्रह हुआ कि में अपने व्याख्यानों को लेख बद्ध कर दूँ। उनके बार बार के आग्रह को मेरे लिए टाल सकना असम्भव सा हो गया। अब उन व्याख्यानों को ही परिष्कृत और परिवर्धित करके पुस्तक का रूप देने का प्रयत्न किया है।

दूसरा कारण यह है कि जो इस समय तक संध्या पर पुस्तकें लिखी गई हैं उनमें से कुछ वस्तुतः बहुत उत्तम होते हुए भी सर्व साधारण के लिए मुक्ते वे सरल, सुबोध, रोचक तथा सर्वोङ्ग पूर्ण प्रतीत न हुई, इस लिए यह तुच्छ प्रयास है। यद्यपि यह अधिकांश में अनिधकार चर्चा है। इन आध्यात्म भावों की चर्चा तो वीतराग विद्वानों तथा सच्चे सन्यासियों को ही सुहाती है, जिनका आसन उपासक—समाज में ऊंचा हो। उदार पाठक वृन्द इस अनिधकार चेष्टा के लिए मुमे चमा प्रदान करेंगे।

पुस्तक में अपना कुछ नहीं, भाव सब ऋषि के हैं। ऋषि के भावों को ही भाषा की सुन्दर ओढ़नी स्रोढ़ा कर सर्व साधारण के लिए रुचिकर, आकर्षक और उपयोगी बनाने का प्रयास किया गया है। जिन ऋषियों तथा विद्वान् लेखकों के प्रन्थों से इस पुस्तक के लिखने में सहायता ली गई है उनका मैं ऋत्यन्त कृतज्ञ हूँ। अपनी भतीजी स्नातिका सीताकुमारी 'हिन्दी प्रभाकर' को जिसने कई स्थलों पर मंत्र के गूढ़ भाव के चिन्तन में सहायता की है तथा बड़े परिश्रम और मनोयोग से पुस्तक की प्रति लिपि कर देने का कष्ट किया है धन्यवाद देना अपने को ही धन्ययाद देना समभता हूँ। अन्त में शिमला की Barnes court को जाने वाली शान्त अौर एकान्त कही जा सकने वाली सड़क, जिस पर प्रातः सायं भ्रमण करते हुए इस पुस्तक के बहुत से दिव्य विचारों का जन्म हुआ है धन्यवाद देना अपना कर्तव्य समभता हूँ। जड़ पदार्थ को धन्यवाद करने की पद्धति नहीं और शायद इसे मूर्खतापूर्ण समभा जाय

#### [3]

परन्तु अपनी कृतज्ञता की अनुभूति का प्रकाशन मुमे आव-

श्चन्त में यही नम्न निवेदन है कि इस पुस्तक का प्रत्येक शब्द विचार पूर्वक लिखा गया है। यदि स्वाध्याय-शील पाठक इसे मनन-पूर्वक पढ़ेंगे तो श्राशा है कि यह पुस्तक सेवा कर सिद्ध होगी श्रोर प्रयास सफल हो सकेगा।

शिमला १५ सितस्बर १९३८

नित्यानन्द वेदालङ्कार



### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* **उपक्रमणिका**

'अहरहः सन्ध्यामुपासीत'

हमारे प्राचीन ऋषियों ने मनुष्यसन्ध्या की महिमा
साल के कल्याण के लिये प्रति दिन
करने के लिये जो पांच † यज्ञ निश्चित किये हैं, उन में सन्ध्या
सब से प्रथम है। सन्ध्या के नाम से प्रत्येक आर्थ परिचित
है। प्राचीन ऋषि—महार्थयों ने सन्ध्या की महिमा का बड़ा
बखान किया है। मनु महाराज मनुस्पृति में सन्ध्याकी महिमा
बताते हुए लिखते हैं:—

सन्ध्यामुपास्ते ये तु सततं शासितव्रताः विध्तपापास्ते यान्ति ब्रह्मलोकं त्र्यनामयम् ॥

अथार्त्—जो मनुष्य नियम पूर्वक सतत सन्ध्यो-पासन करते हैं वे पुरुष निष्पाप होकर निरामय ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। मनु महाज ने यहां तक कहा है:—

न तिष्ठिति तु यः पूर्वां नापास्ते यश्च पश्चिमाम् स श्रद्भवत् वहिष्कार्य्यः सर्वस्माद् द्विज कर्मणः ॥

(मनु०२.१३)

<sup>†</sup> १ ब्रह्मयज्ञ २ देवयज्ञ ३ पितृयज्ञ ४ विलवैष्ट्वदेवयज्ञ तथा ५ त्रातिथि यज्ञ ।

जो प्रातः सांय दोनों समय सन्ध्या नहीं करता वह समस्त द्विजातियों के कर्मों से शूद्रवत् पृथक् करने योग्य है। 'दत्त' ऋषि अपनी 'दत्तस्मृति' में लिखते हैं:—

सन्ध्या हीनोऽश्चाचि नित्यमनर्हः सर्व कर्मसु यदन्यत् कुरुते कर्म न तस्य फल भाग्भवेत् ॥

( दत्त्रस्मृति. २. २०)

"सन्ध्या न करने वाला व्यक्ति अपवित्न तथा सव उत्तम कर्मी के अयोग्य है। वह जो कर्म करता है वह सफल नहीं होता।"

त

पुराण बन्थों में भी सन्ध्या को आवश्यक कर्तव्य समभा गया है। विष्णु पुराण के कर्ता लिखते हैं:— उपतिष्ठन्ति वे सन्ध्यां ये न पूर्वां न पश्चिमाम् ब्रजन्ति ते दुरान्मानस्तामिस्नं नरकं नृप!!

( विष्णुपुराण ३. ११. १००)

श्रर्थात्—हे राजन्! जो प्रातः सायं की सन्ध्या नहीं करते वे दुरात्मा लोग श्रन्धकार पूर्ण नरक में जाते हैं। बौद्ध-धर्म सूत्र में लिखा है:—

व्रातः सायं सदा सन्ध्यां ये वित्रा नोपासते कामं तान् धार्मिको राजा शुद्ध कर्मसु योजयेत् ॥

( बौद्ध धर्मस्त्र २ ४ २० )

अर्थात्—"जो ब्राह्मण प्रातः सायं की सन्ध्या को सदा नहीं करते उन्हें धर्मात्मा राजा शूद्रों के कर्मी में नियुक्त करे।"

इन उद्घारणों से सन्ध्या का महत्व स्पष्ट है। सन्ध्या श्रात्मिक भूमिका में उन्नति प्राप्त करने का प्रधान साधन है या यों कहना चाहिए कि श्रध्यात्मिक जगत् में प्रवेश करने का सन्ध्या मुख्य द्वार है।

सन्ध्या का त्रर्थ है एक 'सं' दूसरा ध्येङ्। 'सं' उपसर्ग है श्रीह 'धोड़ है। 'सं' उपसर्ग का त्रर्थ है उत्तम प्रकार से और ध्येङ् धातु का त्रर्थ है ध्यान करना ( Meditation )।

'सन्ध्या' शब्द का दूसरा ऋर्थ सन्धि, मेल, व योग है। सन्ध्या के समय साधक का प्रभु के साथ सम्बन्ध मेल व योग होता है। इस आशय का प्रकाश यह दूसरा ऋर्थ कर रहा है।

ऋषि ने सन्ध्या का ऋर्थ किया है-'सन्ध्यायन्ति सन्ध्यायते वा परब्रह्म यस्यां सा सन्ध्या'। भलीभान्ति ध्यान करते हैं वा ध्यान कया जाय परमेश्वर का जिस में, वह सन्ध्या है। सन्ध्या शब्द की इस व्युत्पत्ति से सन्ध्या के उद्देश्य की सूचना मिलती है। सन्ध्या का मुख्य उद्देश्य 'परब्रह्म का ध्यान' है।

हु-४-४-४-४-४-४ यह प्रश्न पूछा जाता है कि'सन्ध्या'संस्कृत म ही क्यों की जाय ? बहुत वार यह 🛚 🔻 🚓 🚓 🚓 अश्रन उन छोगों की तरफ से किया जाता है जो सन्ध्या करते नहीं या कोई वहाना ढूंढ कर सन्ध्या से छुट्टी पाना चाहते हैं। फिर भी प्रश्न में सचाई का अंश है। सन्ध्या का अर्थ-परब्रह्म का ध्यान व चिन्तन है। वह तो किसी भी भाषा में हो सकता है। फिर परमात्मा तो भाषा के भगड़ों से ऊपर है। यह समभना कि परमात्मा संस्कृत भाषा ही समभता है, ना समभी है। वेद मन्त्रों से की गई स्तुति व प्रार्थना से परमात्या अधिक प्रसन्न होता है, यह समभना संकीर्णता है। प्रभु तो प्राणि-माल के हृदेश में विराजमान है। वह हमारे हृदय में उठने वाली भावनाओं को भाषा में प्रकट होने से पहिले ही जानता है। इस से स्पष्ट है कि किसी भी भाषा में भगवान् की स्तुति व उपासना हो सकती है। फिर पूछा जा सकता है कि संस्कृत भाषा में वेद मंत्रों से सन्ध्या अर्थात् भगवद् भजन करने की जरुरत क्या ?

1

τ

सन्ध्या संस्कृत में ही हो सकती है ऐसा मेरा आग्रह तथा संकीर्ण विचार नहीं । हृदय की भाषा में भगवान से मिला जा सकता है, परन्तु जब सन्ध्या के मंत्रों का सौन्दर्य, माधुर्य, तथा भावगम्भीर्य देखता हूँ तो ऐसा मोहित होता हूं कि कुछ संकुचित होने को जी चाहता है। हृदय से निकली भाषा में

भजन हो सकता है यह ठीक है, परन्तु उस में वेद मन्त्रों सा मधुर्य और दिव्यता आ नहीं सकती। सन्तों की वाणी वही जो हमारी है, शब्द-थिन्यास वही, बांक्य रचना वही, परन्तु फिर भी उनकी वाणी में एक पवित्रता और दिव्यता होती है। उनके श्रीमुख से निकला एक २ वाक्य विचित्र दिव्यता लिये हुए, श्रोता के हृद्य को स्पर्श करने वाला तथा युग २ तक स्मर्गाय होता है। इस पवित्रता और दिव्यता का कारण है उनका पवित्र हृदय और दिव्य दृष्टि। साधारण व्यक्ति लाख कोशिश करे पर उस पविवता और दिञ्यता को नहीं पहुँच सकता। ठीक इसी प्रकार दिव्य-दृष्टि-संपन्न ऋषियों के प्रवित्र अन्तः करणों में प्रभु-प्रेरणा से आविष्कृत मंत्रों में जो माघुर्य गाम्भीर्थ और दिञ्यता है वह हमारे हृदय से निकली स्तुति व प्रार्थना में आ नहीं सकती। यही कारण है कि वेद मन्त के आशय को हृद्यङ्गम कर लेने पर मन स्वयं मग्न होता है और जी चाहता है कि वेद मन्त्र को बार २ गावें और गाते जावें। जो उस समय आनन्द अनुभव होता है। वह 'स्वयं तदन्तः कर ऐन गृह्यते' अनिर्वचनीय तथा अपने अन्तः-करण का ही विषय है।

सच तो यह है कि लेखक को स्वयं सन्ध्या के कुछ मंत्रों का मनन करते हुए बड़ा आनन्द मिला है। उदाहरणार्थ-लेखक ने 'देवं वहन्ति केतवः' 'देवं देवतासूर्यमगन्मज्योतिकत्त- मम्' 'चित्नं देवानामुद्गादनीम्' इत्यादि मंत्रांशों को मग्न होकर प्रातः काल से सायं काल तक सेकड़ों वार—गाना न जानते हुए भी— भिन्न २ स्वरों में गाया गया है। 'चित्नं देवानां' की एट सुन कर तो पास में बैठी वहिनें बोल उठी थीं 'भैय्या! त्राज क्या पागल हुए हो'। उत्तर दिया था 'पागलपन नहीं, मस्ती और आनन्द फूट रहा है'।

जरा ऊपर उद्धृत मंत्रांशों को अपनी भाषा में उल्था कर देखिये, माल्म पड़ेगा कि मंत्रों का आत्मा निकल गया है। इसिलये वेद मंत्रों द्वारा उपासना शीघ्र फलदायक है। यह नहीं कि वेद मंत्रों की प्रभु के दरबार में सुनाई जल्दी होती है, परन्तु यह कि वेद मंत्रों की पवित्रता और दिव्यता अन्तः करण को शान्त और भक्तिप्रवण बनाने में सहायक है। सन्ध्या व भगवद्भजन के लिये यही आवश्यक है।

सन्ध्या संकृत में ही क्यों, यह त्राम प्रश्न है। इसिलये इस सम्बन्ध में त्रार्थ सामाजिक जगत् के दो प्रसिद्ध विद्वानों की सम्मित यहां उद्धृत करना उचित होगा। स्वर्गीय श्री पं०-चमूपित जी लिखते हैं:—

"सन्ध्या संस्कृत में क्यों करूँ ? मुछे उसके अर्थ नहीं आते । आर्थ्य भाषा अपनी जातीय तथा राष्ट्र भाषा है । मैं उसी में प्रभु से बात करूँगा । उपासक-मण्डल के पत्ती ! तू पार्थिव भाषत्रों के आकाश से ऊंचा उड़ । अजात

के आगे जाति का वखेड़ा न डाल। इस ममता को छोड़। तू ईश्वर की वाणी में ईश्वर से वार्तालाप कर । जगत् जननी की गोद में बैठ कर तू वहीं संथा सुना जो तुमें सृष्टि के आदि में सुनाई गई। वेदों की भाषा किसी जाति अथवा देश विशेष की भाषा नहीं। यदि है तो सनुष्य मात्र की। संसार की तो गुप्त २ भाषात्रों से भी तू परिचय पाने का यत्न करता है, श्रौर पुरानी तथा नई पुस्तकों, शिलाश्रों, लिपियों तथा स्मारकों की खोज से पुराने मनुष्यों के मनो-विकास का पता लगता है, और उस सकल वाणी के स्रोत, ज्ञान के भएडार, वेद की ओर जाता ही नहीं, जिसमें जातियों के सांभे पूर्वज परमेश्वर ने अपना अनादि विचार प्रकट किया है। वेद के अर्थ सरल हैं। ऋादिम ऋषि विना कुछ त्रौर जाने इन मंत्रों का त्राभिप्राय जान सके। तुमे भी इन में बहुत परिश्रम न होगा।" श्री पं० बुद्धदेव जी ने भी इस संम्वन्ध में लिखा है:-

"परमेश्वर का भजन संस्कृत भाषा में ही हो सकता है तथा अन्य भाषा में नहीं, ईश्वर कह कर पुकारने से वह अधिक प्रसन्न होता है किन्तु सच्चे हृद्य से अल्लाह कहने से वह नाराज होता है, यह सममना भूल है। फिर प्रश्न होता है कि ऋषि दयानन्द ने पंच-महायज्ञ-विधि में जो सन्ध्या लिखी है उसके द्वारा भजन क्यों किया जाय ? इसका उत्तर ानी

के

श

1

का

शों,

नो-

त,

में

दि

म

न

"

ना

ह

से

है

11

t

यह है कि ध्यान करने के समय जो विन्न उपस्थित होते हैं, ध्यान करने वाले को जिन २ भूमिकात्रों से गुजरना पड़ता है, ध्यान के लिये जो योग के आठ अङ्ग कहे गये हैं उन सबका ऐसा सुसंगत समावेश इससे अधिक मार्मिक तथा भावगर्भ शब्दों में अन्यत्र नहीं भिलता। परन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं कि अन्य मार्ग से भजन नहीं हो सकता। एक मनुष्य के शरीर के लिये किस २ प्रकार का भोजन अपे चित है इसका वज्ञानिक रीति से विचार करके चतुर वैद्य, जो भोजन-पत तैयार करते हैं, उसके अनुसार एक व्यायाम शील मनुष्य का श्रीर त्र्यतिवेग से उन्नति करता है। परन्तु यदि मनुष्य व्यायाम शील हो और साधारण भोजन भी करे तो उससे पर्याप्त पुष्टि-कारक पदार्थ निकाल लेता है। लोग किसी देश, काल श्रथवा भाषा में भजन करें उसकी श्रात्मा वलवान् होकर न केवल अपने किन्तु अपने भाइयों के भी दुःख निवारण में समर्थ होती है। परन्तु जो पद्धीत ठीक क्रम से बनाई गई है वह शीघ्रफल-दायक होती है।"

सन्ध्या करने वालों की सबसे ऐ सन्ध्या में मन न १ लगने के कारण १ वड़ी कठिनाई यह है कि चाहते भी सन्ध्या में मन नहीं लगता। चार घड़ी शान्त चित्त होकर बैठना मुश्किल माल्म देता है। सन्ध्या का ऋथे हैं 'सम्यक् ध्यान' परन्तु जब सन्ध्या के लिये बैठो तो मन लोक लोकान्तरों की सैर के लिये चल देता है। आद्यांस मूँद कर जरा बैठे कि अगली पिछली सब एक २ करके याद आने लगती है। इधर उधर की सब चिन्ताएँ आ घेरती हैं, सन्ध्या बूट जाती है।

(क) मंत्रों के गृह कि हमने सन्ध्या को समभा नहीं। सहस्रों में से पांच दस व्यक्ति ही मली भान्ति समभ कर सन्ध्या करते हैं, यह कहना शायद शिच्ति-वर्ग का तिरस्कार समभा जाय, परन्तु इस कथन में तथ्य का अंश अवश्य है। सर्व साधारण की सन्ध्या तोते की रटन से वढ़ कर नहीं। मंत्रों के शब्द जाल में गुंथी हुई भावनाओं को विना समभे ही हम समाहित हुआ चाहते हैं यह सम्भव नहीं।

मन लगा सकने के लिये सबसे प्रथम सन्ध्या पर लिखी किसी उत्तम पुस्तक को उठाकर मन्त्रों के एक २ शब्द के गम्भीर श्राशय को समभना चाहिए । सन्ध्या के शब्दों के सौन्दर्य, माधुर्य और भावगाम्भीर्य को समभ लेने पर यदि प्रयत्न हो तो मन का समाहित हो सकना मुरिकल नहीं। मन्त्रों के शब्द जाल में श्रोत प्रोत भावनाओं पर ध्यान रखने से मन को दौड़ धूप के लिये विस्तृत मेदान मिल जाने के कारण मन थक थका कर एकाप्र होने लगता है। के

ती

ही

द

में

नी

८म्ब

जिस मंत्र के अर्थ से मन बचता हो उसका फिर २ पाठ कीजिये। जब तक मंत्र का अर्थ एक बार हृदय में से न गुजर जाय तब तक मंत्र को न छेड़िए। इस प्रकार कुछ काल तक अभ्यास से मंत्र पर मन लगाते ही उसका गम्भीर अर्थ स्फुरित होगा। चित्त को चंचल बनाने वाले विचार और चिन्ताएँ शान्त होंगी और अन्तः करण में एक अवर्णनीय आनन्द का अनुभव होगा। सन्ध्या साधक के स्वाभाव का अंग वनती जायगी, मन न लगने की शिकायत मिटती प्रतीत होगी।

इस शिकायत का दूसरा कारण (क) योग्य स्थान का अभाव संध्या क छिए शान्त, पवित्न और एकान्त स्थान का दुर्लभ होना है। संध्या के लिए स्थान का निर्देश करते हुए मनु महाराज लिखते हैं:—

त्र्यपां समीपे नियतो नैत्यिकं विधिमास्थितः सावित्रीमप्यधीयित गत्वारएयं समाश्रितः ।

(मनु० २. १०४)

त्रर्थात् जंगल में जा कर जल के समीप बैठ कर नित्य कर्म से निवृत्त होकर एकाय्र चित्त से गायत्री का जाप करे।

यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं कि जंगल की प्राकृतिक शोभा और नदी तट का आल्हादजनक रमणीय निस्सहाय अवस्था का अनुभव होता है और असाधारण शाक्त पाने के लिए हृदय से पुकार उठती है। यजुर्वेद के निम्न मन्त्र में शाक्त पाने के लिए व्याकुल हो उठे तथा निस्सहायता अनुभव कर रहे किसी ऐसे ही भक्त के हृदय की पुकार है:—

#### इमं मे वरुण श्रुधी हत्रमद्या च मृड्य। त्वामवस्थुराचके॥ (यजु॰ ५१ १)

त्रर्थात्—हे वरुण ! मेरी इस पुकार को सुन, त्राज तो मुक्ते सुखी कर । मैं तेरी शरण में त्राया हुआ तुमसे रचा तथा सहायता चाहता हुआ प्रार्थना कर रहा हूँ ।

यह निस्सहाय अवस्था का अनुभव ही आध्यातिमक भूख है। इस भूख के चमक उठने पर सन्ध्या-क्ष्पी
आध्यात्मिक भोजन ऐसा स्वादिष्ट लगने लगला है जैसे
भूखे को रोटी का दुकड़ा। मन्त्रों में भिठास मालूम देता
है। मनन आरम्भ होता है। मन्त्रों का रहस्य आपसे
आप खुलने लगता है। मन स्थिर और समाहित
होता है।

प्रभु कृपा करें, हमें सची आध्यात्मिक भूख लगें जिससे सन्ध्या रूपी आध्यात्मिक भोजन का हम आनन्द ले सकें। ण

भ

ा र

T

1

दृश्य चित को समाहित करने में बहुत सहायक है। सर्व-साधारण को ऐसे सुन्दर और स्वच्छ स्थान सुलभ नहीं और न इतनी कर्म परायणता ही है कि प्रातः सायं सन्ध्या के लिए वन को चले जांय। यह ठीक है कि सन्ध्या में स्थान का स्थान बाह्य होने से गौण है, फिर भी योग्य स्थान का स्थान बाह्य होने से गौण है, फिर भी योग्य स्थान का स्थान बाह्य होने से गौण है, फिर भी योग्य स्थान का स्थान बाह्य होने से गौण है, फिर भी योग्य स्थान का स्थान बाह्य होने से गौण है, फिर भी योग्य स्थान का स्थान बाह्य होने से गौण है, फिर भी योग्य स्थान का स्थान बहां हो जहां तहां बैठ कर सन्ध्या हो सकेगी यह सम्भव नहीं। स्थान अग्राचि हो, वासनों की खटपट हो, बच्चों का शोर गुल हो और मन समाहित हो जाए यह स्थसम्भव नहीं तो अत्यन्त कठिन अवश्य है।

इस किठनाई को दूर करने के लिए अपने घर में ही सबसे पवित्रतम, उज्ज्वल और शान्त स्थान सन्ध्यो-पासन के लिए निश्चित करना चाहिए। यह शान्त स्थान व कमरा केवल सन्ध्योपासन के लिए नियत होना चाहिये। उपासना के लिए नियत किए इस देवघर में सामान भी वही होना चाहिये जिसका उपासना के लिए उपयोग हो सकता हो। लेखक बड़े दु:ख से अनुभव करता है कि निर्धन भारतीयों में इतनी शक्ति नहीं कि वे अपने घर में इस प्रकार के संध्यालय बना सकें। जिनमें शिक्त हो उन्हें अपने गृहों में सन्ध्यालय का प्रवन्ध करना चाहिए। साधारण जनों के लिए गली २ में उपासना मंदिर बनने चाहिएं जहां सर्व साधरण जाकर सन्ध्योपासन कर सकें। दानी महाशय इस पवित्र कार्य्य में अपने धन का क्या सदुपयोग करेंगे ?

संध्या में मन न लगने का तीसरा (क) उद्देश्य हीन जीवन और सबसे मुख्य कारण है जीवन का उद्देश्य हीन होना संध्या आध्यात्मिक भोजन है परन्तु यह स्वादिष्ट नहीं लगता। कारण, सच्ची भूख नहीं। भूख होने पर तो रोटी का दुकड़ा भी अमृत प्रतीत होता है।

सची अध्यात्मिक भूख क्यों नहीं ? कारण जीवन किसी उच उद्दश्य के लिये अपण नहीं। मनुष्य-जीवन किस कठोर साधना का पिरणाम है यह सममा ही नहीं। इस लिए खा पी कर और मौज मजा कर के अपने जीवन के अमूल्य दिनों को खो रहे हैं। यदि हमारे समने जीवन का कोई उच उद्देश्य हो तो उस महान् उद्देश्य को प्राप्त कर पाने के लिये असाधारण शक्ति की आवश्यकता अनुभव होगी। मनुष्य की शक्तियां सीमित और साधारण हैं। सर्व साधारण को असाधारण शक्ति की आवश्यकता प्रतीत न होने से अपनी शक्तियों की तुच्छता का अनुभव नहीं होता। यदि संकल्प की प्रदीप आग्ने प्रज्वित हो और संपूर्ण जीवन किसी महान् उद्देश्य के लिये अर्पण किया हुआ हो तो व्यक्ति को अपनी शाक्तियों की परिमितता का परिज्ञान होता है, को अपनी शाक्तियों की परिमितता का परिज्ञान होता है,

इस

तरा

वन

(न्तु

नूख

ीत ।

वन

हस

लेए

ल्य

तोई

कर

मव प्रव

न

ा। बन

क्ति

ので

ध्यान करने वाले ऋषियों को विधियों का कम ध्यान की जिन २ भूमिकाओं में से विधियों का कम गुजरना पड़ता है वैसा संसार भर की अन्य प्रार्थनाओं में मिलना मुश्किल है। सबसे प्रथम गुरुमंत्र से शिखा वन्धन है। शिखा वन्धन का अभिप्राय शिर के अन्दर विखरी हुई शक्तियों का वन्धन व एकत्रीकरण है। विखरी हुई वाह्य शिखा को वन्धन में लाना अलंकारमात्र है। शिर में विखरी शक्तियों का एकत्रीकरण संकल्प की हदता के लिये है। सन्ध्या कर्म में ढीलेडाले मन से नहीं, अपितु हुई संकल्प के साथ प्रवृत्त होना चाहिये। इसी के संकेत रूप में सन्ध्या के आरम्भ में शिखावन्धन की विधि है।

मुख्य सन्ध्या का आरम्भ 'शन्नोदेवीः' इस आचमन मंत्र द्वारा शान्ति की कामना से है। सन्ध्या में बैठे साधक को सब से प्रथम अपनी चंचल चित्तवृत्तियों को शान्त तथा समाहित करने की कोशिश करनी चाहिए। शीतल जल का आचमन शान्ति की प्रार्थना को जीवित रूप देने के लिये है।

चित्त के शान्त तथा समाहित होने पर 'अङ्ग स्पर्श' के मंत्रों से अपने अङ्गों का निरीत्तरण है। परीत्ता यह करनी है कि कोई अङ्ग दुर्वल तथा दुरुपयोग से अपयश का भागी तो नहीं हो रहा।

इस आत्मिनिरीच्चण के पीछे 'मार्जन मंत्रों' से परमात्मा के गुणवाचक विभिन्न नामों से प्रमु का चिन्तन करते हुए शरीर के विभिन्न अड़ों में परमात्मा के विभिन्न गुणों को बसाने के द्वारा सम्पूर्ण अड़ों की शुद्धि का विधान है।

पूर्ण मार्जन हुआ नहीं। विभिन्न अङ्गों म भगवान् के विभिन्न गुणों की जड़ जमी नहीं। तब प्राणायाम मंत्र से प्राणायाम द्वारा मन को शान्त तथा शक्तिपूर्ण बना कर फिर वही कोशिश है। यह तो कृत पापों के संस्कार की निवृत्ति का प्रयत्न हुआ।

श्रव श्रघमर्पण के मंत्रों से श्रनागत पापों की प्रवृत्ति के दलन का प्रयत्न है। इन मंत्रों में सृष्टि तथा प्रलय के वर्णन द्वारा सब पापों की जड़ अभिमान तथा अपमान पर प्रहार द्वारा अनागत पापों का मर्पण हुआ है।

पाप के पूर्ण दलन के पश्चात् पवित्न मन से 'मनसा परिक्रमा' के मंत्रों से ६ त्रतों का धारण है। प्राची, दिन्तणा, प्रतीची, उदीची, ध्रुवा, ऊर्ध्वा इत्यादि ६ दिशाएँ पुरुषार्थ, समृद्धि, वैराग्य, शान्ति, स्थिरता और उन्नति इत्यादि ६ संकल्पों अथवा त्रतों को बता रही हैं।

साधक ने प्रभु से मिलन में रुकावट डालने वाली विघ्न बाधात्रों को दूर किया, भिन्न भिन्न दिशाओं में प्रगति से

न

त्र

ना

Ŧ

7

करता हुआ वह उपासना के योग्य हुआ है। आगे उपस्थान है। उपासक परमात्मा के निकट बैठा है। सम्पूर्ण जगत् को प्रभु से आपूर्ण अनुभव कर रहा है। अदर्शनीय के दर्शन पाकर कुतार्थ हो रहा है।

उपस्थान के पीछे 'गायत्री मन्त्र' द्वारा प्रभु के दिव्य तेज का धारण है। दिव्य तेज को धारण कर लेने पर बुद्धि को प्रभु से साज्ञात् प्रेरणा मिलने लगती है।

श्चन्त में 'नमस्कार मन्त्र' द्वारा श्रपनी सम्पूर्ण उन्नति, समृद्धि, श्रीर सम्पत्तियों का प्रभु के चरणों में पूर्ण अर्पण है।

इस प्रकार शिखा बन्धन, त्राचमन, त्रंग स्पर्श, मार्जन, प्राणायाम, त्राधमर्षण, मनसा परिक्रमण, उपस्थान, गुरु मन्त्र जप, तथा नमस्कार इत्यादि विधियों का सन्ध्या में क्रमशः समावेश है।

इस भूतल पर पदार्पण किये मनुष्य के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक कृत्यों की यह कैसी सुसंगत तालिका है। पृथ्वी पर रींगते मनुष्य को परम पद तक पहुंचाने के लिए यह कैसी अपूर्व सीढ़ी है। संसार भर की प्रार्थनाएं पढ़ डालिये और कहीं यह बात नहीं मिल पायेगी।

इन विधियों की विस्तृत व्याख्या आगे होने वाली है।

सन्ध्या अथवा भगवद् भजन के प्रयोजन

भगवान् की स्तुति व भजन इस हैं लिए नहीं कि वह खुशामद पसन्द \* \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* है, अथवा उसे हमारी स्तृति की

जरुरत है, और इस लिये भी नहीं कि वह अपनी स्तृति से फूल कर हमारे पापों को माफ करेगा। न परमेश्वर खुशामद-पसन्द है, न उसे सुति की जरुरत है और न वह पापों को माफ़ करता है। फिर प्रश्न होता है परमेश्वर की स्तुति अथवा भजन का प्रयोजन क्या ?

मनुष्य शुभाशुभ जो कुछ कर्भ करता हैं उसके संस्कार उसके अन्तः कर्ण पर अवश्य पड़ते है । अन्तः कर्ण के पट पर प्रतिच्चण इकट्ठे होते हुए यह संस्कार ही सनुष्य के स्वभाव का निर्माण करते हैं। पुरुष संस्कारों का परिणाम पुरुषस्वभाव है और पापी संस्कार का परिगाम पापी स्वभाव है। स्वभाव का परिवर्तन सहज नहीं, इसी कारण पापी स्वभाव हो जाने पर व्यक्ति न चाहते हुए भी पग पग पर पाप और प्रलोभनों से परास्त होता है। इन निरन्तर पराजयों से आत्मा मलीन तथा बल हीन और जीवन त्राशाहीन होता जाता है।

(क) कृत पापी के सन्ध्या सरोवर में जो जन संस्कार की निवृत्ति नित्य प्रति स्नान करते हैं उनके पूर्व संचित पाप संस्कारों की धूलि धुल जाती है । स्वभाव

38, 262

[ 28 ]

पापात्मा वन नहीं पाता । परिँगीं मंतः श्रात्मा निर्मल श्रीर बलयुक्त बना रहता है । सनुस्मृति में मनुमहाराज ने प्रातः सायं सन्ध्या का फल कृतपापसंस्कार रूपी मल की निवृत्ति ही लिखा है:—

> पूर्वां सन्ध्यां जपंस्तिष्ठकेशमेनो व्यपोहति पश्चिमां तु समासीनो मलं हन्ति दिवाकृम्।

> > (मनु० २ १०२)

अर्थात्—''प्रातः की सन्ध्या से रात्रि भर के और सायंकाल की संध्या से दिन भर के कुसस्कार रूपीमल नष्ट होते हैं।"

सन्ध्या में बैठा साधक आत्मिनिरीच्चण द्वारा अपने श्रङ्ग श्रङ्ग के दोषों को खोजता है, पश्चात्ताप के श्रांसू बहा कर श्रपने हृदय को शुद्ध करता है तथा निर्मल, शान्त और तपोमय भगवान् के गुणों के चिन्तन से पाप रूपी मल का प्रचालन करता है।

(ख) अनागत पापों की सन्ध्या अथवा भगवद्भजन का प्रवृत्तिका दलन दूसरा प्रयोजन अनागत पापों के ित्रये उठने वाली प्रवृत्ति का दलन है। परमेश्वर की स्तुति व गुण कीर्त्तन से आत्मा विनम्र होता है। उसकी महिमा के चिन्तन से तथा उसके चरणों में भक्ति भाव से अपना मस्तक भुकाने से अहंकार का नाश होता है। अहंकार

पापों की जड़ है। इसके उन्मूलन का प्रयत्न पाप की प्रवृत्ति का दलन है।

भगवान के आगे रो लेने से जहां हृदय की शुद्धि हो जाती है वहां भविष्य के लिये धर्म भंग होने की सम्भावना भी कम हो जाती है। प्रबल पाप से मुक्त होना चाहते हुए मनुष्य! भगवान के निकट प्रार्थना कर जिससे कि वह तुक में सच्चा अनुराग पैदा करे। सच्चे भक्त की तरह अपने भगवान से तू कह "हे प्रभो! मुक्ते आंसुओं का मार्जन दे, अधिक मात्रा में पवित्व जल दे कर मेरी प्यास बुका।"

मनुष्य यह समभ कर पाप में प्रवृत्त होता है कि उस के पापों को कोई देख नहीं रहा। पाप करने से डर नहीं परन्तु जग में पापी कहलाने से उसे डर है। पाप से बचने की कोई चिन्ता नहीं, पाप के छिपाने की चिन्ता है। मनुष्य को यदि यह अनुभव हो जाय कि सर्वद्रष्टा की ऋांख प्रत्येक स्थान में प्रत्येक च्राण में, उसके प्रत्येक कर्म को देख रही हैं तो वह पाप से बैसा ही डरेगा, जैसे वह पापी कहलाने से डरता है। पाप से बचने की वैसी ही चिन्ता करेगा जैसे पाप को छिपाने की उसे चिन्ता है। ऐसी अवस्था में पाप असम्भव हो जायगा। परन्तु यह अनुभूति होना ही कठिन है। कारण यह है कि परमात्मा इन भौतिक आंखों से दिखाई नहीं देता। उस

१ तचक्षुदेवहितं पुरस्ताः खुन्नमुचरत्

अटरय के दर्शन और अनुभव के लिये निरंतर साधना और अभ्यास की आवश्यकता है।

सन्ध्या अथवा भगवद् भक्ति वह मुख्य सरोवर है जहां नित्य स्नान करने से, सांसारिक वायु के भोंकों से वेसुध हुए मनुष्य के अन्तःकरण में सर्वव्यापक प्रभु की स्मृति जागृत हो सकती है। सन्ध्या अथवा भगवद्भक्ति से ही प्राची, दिन्नणा, प्रतीची, उदीची, ध्रुवा, ऊर्ध्वा इत्यादि सव दिशाओं में तथा द्युलोक पृथिवीलोक तथा अन्तरिच्च लोक देशादि लोक छोकान्तरों में व्याप रहे विश्वात्मा की अनुभूति हृदय म निरन्तर स्थापित हो सकती है। इस अनुभूति के हृदय में स्थापित हो जाने पर न शैतान की फुसछाहट विचालित कर सकती है और न सैंकड़ों आक्रमणकारी फौजें ही व्यक्ति को परास्त कर सकती है।

(ग) शक्तियों की विशालता (अघमर्पणी) पाप पर विजय तथा विकास और मनसापरिक्रमण के संकल्प की अग्निके प्रव्वित्त होने पर साधक अपने महान् उद्देश्य की पूर्ति के लिये अपनी शक्तियों को सीमित तथा परिबद्ध समभता हुआ (उपस्थान) शक्ति के असीम समुद्र भगवान् से निकट सम्बन्ध स्थापित करता है। असीम के साथ सम्बन्ध स्थापित होने पर शक्तियां विकसित और महान् बनती हैं। पानी की एक

२ त्राप्रा चावा पृथिती त्रन्तरित्तं सूर्य त्रात्मा .....।

नन्ही बूंद अपने आप में तुच्छ, अशक्त, सीमित, चिंग्ला और अनुपयोगी है परन्तु यही नन्हीं बूंद जब विशाल समुद्र में गिर कर समुद्र के अनन्त जल के साथ अपने को मिला देती है तो समुद्र के स्वभाव, शक्ति, और विशालता के साथ एकता प्राप्त कर लेती है। समुद्र में मिली पानी की वृंद अशक्त नहीं, सीमित नहीं, तुच्छ नहीं, चिंगल नहीं, अनुपयोगी नहीं। मनुष्य की शक्तियां पानी की नन्हीं बूँद की तरह ही तुच्छ, सीमित और किसी महान् उद्देश्य की पूर्ति के लिये अनुपयोगी हैं। पग्नु भक्ति तथा उपासना द्वारा असीम और महान् प्रभु से निकट सम्बन्ध स्थापित कर लेने पर मनुष्य की शक्तियों की योग्यता बढ़ जाती है तथा नई २ शक्तियों का उद्भव होता है। योगीराज श्री अरविन्द के आश्रम में रहने वाली एक फ्रेंच महिला ने जिन्हें 'माता जी' कहा जाता है Conversations With the Mother नामक पुस्तक में योग

अथवा उपासना का प्रयोजन बताते हुए छिखा है:— The spiritual life the life of Yoga, has for its object to grow into the divine consiousness and for its result to purify, intensify, glority and

perfect what is in you

श्रर्थात्—श्राध्यात्मिक जीवन, श्रथवा योग के अंगास का उद्देश्य देवीय चैतन्यता जागृत करना है। देवीय चेतन्त्रता के जागृत होने का परिणाम मनुष्य की शक्तियों का पवित्र, महान्, यशस्वी तथा पूर्ण होना है।"

सहापुरुषों के जीवन पर दृष्टि डालकर देखिये।
भगवान् कृष्ण, भगवान बुद्ध, महात्मा ईसा, भगवान द्यानन्द
इत्यादि जगद्वन्द्य पुरुष जिन्होंने अपने महान् कार्य्यों से
मानव मिस्तिष्क तथा हृद्य पर सदा के लिये प्रभुत्व प्राप्त
किया है शक्ति के स्रोत के समीप पहुंच कर ही अपरिमित
शक्ति प्राप्त कर सके थे।

गल

को

ता

नी

हीं,

रह

ये

ौर

की

का

ने

ग

d

d

सन्ध्या व भगवद्भक्ति का चौथा प्रयोजन (घ) अदीनता अदीनता व निर्भयता है। भगवान की उपा-व निर्भयता सना में बैठे उपासक को सांसारिक पदार्थों में लालसा नहीं, शान्ति तथा त्र्यानन्द ही नहीं जिस २ वस्तु की उसे कामना है वह सव उसे प्रभु के समीप पहुंचने से मिल रही है। दीनता की छाया अव उसे क्यों स्पर्श कर पायगी ? अनन्त और अज्ञय स्रोत से सम्बन्ध हो जाने से भक्त के हृद्य में आत्म-विश्वास और उत्साह की उमङ्गें उठ रही हैं। भगवान की रत्ता और कल्यार्ग पर उसे अटल विश्वास है। सब घटनाओं को वह प्रभु द्वारा संचेष्टित समक्ष रहा है। आगे, पीछे, दायें, वायें, ऊपर, नीचे सब दिशाओं में वह भगवान को इषु (बागा) हाथ में लिये रचा के लिये खड़ा देख रहा है इसलिये विपत् में, संपत में, अनुकूलताओं में, प्रतिकूलताओं में, सब कालों में और सब अवस्थाओं में बह निर्भय और

१ त्रदीनाः स्याम शरदः शतम्।

निरापद है। संसार की भयंकर से भयंकर वस्तु से भी निर्भय होता हुआ अपने आराध्य देव के स्तुति गान गाता हुआ मस्त हुआ फिरता है। उसे माल्स है कि जब तक उसके प्रभु की इच्छा नहीं तब तक सारा संसार भी उसे मार नहीं सकता। और प्रभु की इच्छा होने पर तो स्वयं मृत्यु भी कल्याणकर और जीवन के समान ही आनन्ददायक है। इस विश्वास के कारण वह जीवित ही अमर है, मृत्यु के भयंकर भय से भी अभय है। महर्षि-द्यानन्द की निर्भयता का यही रहस्य था। जिसे सर्वत प्रभु का साम्राज्य नजर श्राता हो वह गिंदयों श्रीर राज्यों के प्रलोभन से दीनता श्रौर पराधीनता क्यों स्वीकार करेगा ? जिसे परमात्मा के साहाच्य पर पूर्ण विश्वास है वह सत्य के लिये समूचे संसार के विरोध में अकेला खड़े होने से क्यों भय खायगा ? वह मृत्यु के विस्तरे पर पड़ा है परन्तु मुंह पर मन्द मुस्कान अठखेलियां खेल रही हैं। प्राण लेने वाले को प्राणदान दे रहा है, वेद मन्त्रों की मधुर ध्वनि से दर्शकों के श्रोत्र पवित्र कर रहा है। 'ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो' यह कहता हुआ भक्त भगवान की शान्तिमयी गोद में विश्राम पाने को लालायित हो रहा है। कैसा दिव्य दृश्य है। निर्भयता इसी का नाम है। मृत्यु पर पूर्ण विजय इसी को कहते हैं। यह निर्भयता और मृत्यु पर यह पूर्ण विजय भगवद्भक्ति के बिना असम्भव है।

भी गाता तक उसे

मृत्यु

है।

यता

जर

नता

के नार वह गन दे

ोत्र

ता को सी

गह के

प्रभु प्रेरणा का प्रवाह शाश्वतकाल से (ङ) प्रभु-प्रेरणा चल रहा है इस प्रेरणा को पाने के लिये अन्तः करण पवित्र और आत्मा प्रकाशपूर्ण होना चाहिये। सन्ध्या अथवा भगवद्-भजन से अन्त:करण पवित्र और आत्मा सवितादेव के विशुद्ध प्रकाश से परिपूर्ण होता है। पवित्र अन्तः करण और प्रकाशपूर्ण आत्मा के होने पर प्रत्येक कर्म के लिये बुद्धि को प्रभु से साचात् प्रेरणा मिलती है। प्रभु-प्रेरणा से कर्म में प्रवृत्ति होने से प्रनिथयां खुल जाती हैं, धर्म और अधर्म की उलमन मिट जाती है। ऋौर सब संशयों की समाप्ति हो जाती है। यह कैसी आनन्दमय स्थिति है।



# सन्ध्या सुमन

## ''उप त्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयम्। नमो भरन्त एमसि।"

(सामवेद १ १ ४)

हे अगिन रूप परम देव ! हम प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल अपनी बुद्धि तथा कर्म द्वारा तुम्हें नमस्कार की भेंट चढ़ाते हुये तुम्हारे समीप आते हैं।





#### आचमन मन्त्र

काल कार

> श्चम्बरीषस्य राज्ञः पुत्रःसिन्धुद्वीप ऋषिः,आपो देवता, गायत्री छन्दः ऋों शन्नोदेवीराभिष्टय श्चापो भवन्तु पीतये शंयोराभि स्नवन्तु नः।

> > ( यजु॰ ३६. १२.)

(विधि-इस मंत्र से परमेश्वर की प्रार्थना करके तीन आचमन करे)

#### शब्दार्थ-

(देवीः) दिन्य गुणों से युक्त (श्रापः) पर्वन्यापक श्रोर सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला परमेश्वर (अभिन्ये) मनो-वांद्वित (पीतये) नृति अथवा पूर्ण स्नान्द की प्राप्ति के लिये (श्रम्) शान्तिदायक (भवन्तु) होवे, श्रीर (श्रंयोः ) सुक शान्ति चाहने वाले के (श्रिम्) चारों श्रोर (श्रम् स्नयन्तु) शान्ति वरसावे (तः) हम सबके सब श्रोर शान्ति वरसावे।

१ 'श्रापः' शब्द 'श्राप्त व्याप्तो' घातु से बना है। परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है इस लिए उसका नाम 'श्रापः' है। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है-सेदं सर्वमाप्नोद् यदिदं किञ्च, यदाप्नोत्तस्मादापः। (शतपथ ६ १.१.६) 'श्रापः'शब्द चुरादिगण की 'श्राप्त लग्भने' घातु से भी सिद्ध हो सकता है। 'लम्भन' का श्रर्थ प्राप्त कराना है। परमात्मा सत्र कामनाश्रों की प्राप्त कराने बाला व पूर्ण कराने बाला है इस लिए भी उसका नाम श्रापः है।

र शंतीः'-शंयुः शब्द में शान्ति वाचक शम् शब्द से कामना अर्थ में युस् प्रत्यय है। एवं 'शंयु'ः का अर्थ हुआ 'शंकासयमादः'-अर्थात् शान्ति की कामना करने वाला व्यक्ति।

#### व्याख्या-

प्रत्येक कार्य्य का आरम्भ शान्ति से किया जाना चाहिए। विना शान्त तथा समाहित चित्त से जो कार्य्य किया जाता है वह कभी सफल नहीं हो सकता। इस लिए सन्ध्यायज्ञ का आरम्भ भी 'शम्' शान्ति की कामना से होता है। भक्त चाहता है। भक्त के हृदय में उस परमानन्दस्वरूप के श्रचय और श्रनन्त आनन्द के भएडार के एक करण की श्रनुभूति की उत्कट श्रभिलाषा है। मन में श्रपने प्रिय से मिलन की कामना है। अपने मनोरथ, अभिलाषा श्रीर कामना को सफल बनाने के लिये भक्त सब से प्रथम प्राणिमात्र की श्रसंख्यातों काम-नाश्रों को पूर्ण करने वाले प्रभु से शान्ति की प्रार्थना करता है। यह शान्ति की कामना संध्या की प्रथम भूमिका है।

शान्ति न सुखं की अवस्था है न दुःख की अवस्था है। न मन के उछ्छते का नाम शान्ति है, न बैठने का नाम शान्ति है। न लहरों के उठने का नाम शान्ति है, न गिरने का नाम शान्ति है। शान्ति सुख दुःख दोनों से उपर की अवस्था हैं। शान्ति में न उछ्छास हैं, न विषाद है। न आवेग है न उद्देग

१सुख और श्रानन्द में भेद है । सुख Plensure श्रौर श्रानन्द Bliss है। सुख, दु:ख की तरह मन का एक विकार है। सुख में राग का श्रंश है, चोम है। श्रानन्द पूर्ण सात्विक है। श्रानन्द में प्रसाद है, निर्मजता है। सुख को यदि सांसारिक कहें तो श्रानन्द को स्वर्गीय कह सकते हैं। श्रानन्द ही परम प्राप्तच्य है। परमानन्दस्वरूप परमात्मा के श्रानन्द को प्राप्त करता ही तो जीवन का चरम उद्देश्य है। श्रात्मा में परमात्मा के पूर्ण श्रानन्द का श्रवतरण हो सके इसी जिए भक्त मन्त्र द्वारा शान्ति की कामना कर रहा है।

भगवान् की भक्ति में बैठा है। अपनी अनन्य और निष्काम भक्ति से वह अपने आराध्यदेव के हृदयं को स्पर्श करता है वहां न शोक का प्रवेश है न हर्ष का। यह जल की उस शान्त अवस्था के समान है, जिसमें न लहरों का उतार-चढ़ाव है, न वेग है, न कोभ है, न चंचलता है। शान्त मन का प्रवाह निर्मल और शीतल जल के शान्त प्रवाह के तुल्य है। उसमें न सुख की अनुभूति है न दु:ख की। ऐसा शान्त मन ही आध्यात्मिक चिन्तन और आराधन में लग सकेगा।

जब तक मन में संकल्प विकल्पों का जमघट लगा है, जब तक मन होक लोकान्तरों की सुधि ले रहा है, जब तक मन होक लोकान्तरों की सुधि ले रहा है, जब तक मन में त्तोभ और हलचल मची है, अर्थात् जब तक मन विक्तिप्त और अशान्त है, तब तक भक्ति कैसी ! प्रभु दर्शन की आशा कैसी ! और आत्मा में आनन्द के अवतरण की अभिलाषा कैसी ! जब तक इन्द्रियां बहिमुख हैं, चित्तवृत्तियां चंचल हैं, विकार और वासनाएं प्रबल हैं तब तक 'संध्या'-सम्यक् ध्यान सम्भव नहीं। चंचल मन ही तो प्रभु-पूजा में सब से बड़ी बाधा है। चंचल मन ही तो प्रभु-पूजा में सब से बड़ी बाधा है। चंचल मन अपनी चंचलता से आत्मा को भी चंचल सा बना देता है। परिणामतः ज्योतिर्मय भगवान् का प्रकाश अन्तरात्मा में नहीं पड़ पाता। जिस प्रकार तरङ्ग मालाओं से विज्ञुद्ध जल में किनारे पर खड़े वृत्तों का प्रतिबिम्ब स्पष्टक्प से नहीं पड़ता, ठीक उसी

प्रकार संकल्प विकल्पों की तरङ्गों से उद्देशित एवं चचल मन की चंचलता से अशान्त आत्मा में समीपस्थ परमात्मा का स्वरूप भी श्पष्टरूप से नहीं भास पाता। ऐसी अवस्था में सध्या में बैठा सच्चा साधक भगवान् से शान्ति की कामना करता है, तो यह अत्यन्त स्वाभाविक है। शान्ति की शीतल धाराओं में स्नान करने के लिये यदि वह उत्सुक हो उठता है और भगवान् से अपने चारों ओर सहस्र धाराओं में शान्ति की वर्षा करने के लिये प्रार्थना करता है, तो यह समुचित है, सुसंगत है। वेसुरे मन को मिला लेने पर ही तो आत्मा की वीए। में भगवान् की भक्ति का मधुर और सुन्दर सङ्गीत वज उठेगा।

#### आचमन क्यों?

इसी शान्ति की प्रार्थना की जीता जागता रूप देने के लिये 'शन्नो देवी:' मन्त्र से आचमन करने का विधान है। जल शान्ति श्रीर पवित्रता का प्रतिनिधि है। इस स्थूल जगत में शान्ति प्रदान करने के लिये यह एक श्रन्ठा पदार्थ है। दो घूँट जल पी देखिए, इस सचाई का श्रनुभव हो सकेगा। बाह्य जगत् में शान्ति का सबसे सुजभ साधन होने से ही जल श्राचमन के लिये चुना गया है। शान्तिपद होने से शीतल जल का श्राचमन शान्ति की प्रार्थना को सजीव बनाने में परम सहायक है।

शतपथ ब्राह्मण का आएमभ ही आचमन विधि की व्याख्या से होता है। आचमन क्यों किया जाता है, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए याज्ञवल्क्य ऋषि लिखते हैं—

तद् यदप उपस्पृशति तेन हि पूतिरन्ततः पवित्रं वा आपः!

श्रर्थात् "जो यह जल का आचमन किया जाता है उससे आन्तरिक पवित्रता होती है, क्योंकि जल पवित्र करने वाला है"

शीतल जल का आचमन राजसिक और तामसिक वृत्तियों का अभिभव करके सात्विक वृत्तियों को जागृत कर देता है। सात्विक वृत्तियों का जागरण ब्रह्म-प्राप्ति-प्रतिवंधक निखिल अन्तरायों की निवृत्ति, तथा शान्ति की निराली अवस्था पैदा कर देता है। सन्ध्या समय में साधक को शारीरिक, मानसिक और ध्रात्मिक विविध शान्ति

<sup>ं</sup> अन्तरायः— 'व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिश्रान्तिदर्शना लव्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविचेपास्तेऽन्तरायाः" (योगदर्शन १. ३०) व्याधि, भारीपन (काम करने को दिल न काना), संशय, असावधानता, सुस्ती, विषयों में तृष्णा, मिथ्या ज्ञान, समाधि तक न पहुंच सकना, श्रस्थिरता, ये चित्त के विचेप हें ग्रीर योग के मार्ग में दिवन हैं।

चाहिए। इसीछिए तीन आचमन करने का विधान है। शीतल जल का आचमन शारीरिक तापों को मिटाकर शरीर को शान्त, शीतल तथा स्फूर्तिसम्पन्न बना देगा, मानसिक आवेगों और विकारों को मिटाकर मन को शान्त, पवित्न तथा अन्तर्भुख बना देगा तथा आत्मा की प्रतीत होने वाली चंचलता को मिटा कर आत्मा में चैतन्यता और प्रभु-परायण वृत्ति जगा देगा। तीन आचमन का तात्पर्य यही त्विविध शान्ति है।

इस मंत्र में 'आपः' शब्द है जिसका प्रसिद्ध अर्थ जल होता है । साथ में ही 'पीतये' शब्द भी पढ़ा गया है । 'पीतये' शब्द का अर्थ है 'पीने के लिये'। इस प्रकार 'आपो भवन्तु पीतये' ये शब्द 'जल पीने के लिये हैं' इस अर्थ को स्पष्ट रूप से प्रकट कर रहे हैं। 'आपः' और 'पीतये' इन दो शब्दों के मंत्र में पढ़े जाने से ही मंत्र का आचमन में विनियोग हुआ प्रतीत होता है।

कुछ विद्वान इस मंत्र का आचमन में विनियोग देख कर मंत्र का अर्थ भी जल परक कर वैठे हैं। परन्तु इस आध्यात्मिक प्रकरण में मंत्र की जलपरक व्याख्या संगत प्रतीत नहीं होती। महर्षि ने संध्या का मुख्य प्रयोजन 'परत्रह्म का ध्यान' निश्चित किया है। ऐसी अवस्था में उचित यही प्रतीत होता है कि मंत्र का अर्थ आध्यात्मिक दृष्टि से किया जाय। मान्यवर श्री पं० बुद्धदेव जी ने इस विषय का सुन्दर विवेचन किया है आप लिखते हैं:—

"मर्मानिभन्न व्याख्याकारों ने इसका आचमन में विनियोग देख कर इसकी व्याख्या भी जलपरक ही कर दी है, किन्तु वे इस बात को भूल जाते हैं कि वेद ने स्वयं कहा है "ता आपः स प्रजापितः" यजुर्वेद ३२. १. 1 'आपः' नाम उसी प्रभु का है। वह शान्ति कामना करने वालों की कामनाओं का आपियता—प्राप्त कराने वाला है। वह गुण जल में होने से जल को भी 'आपः' कहते हैं। अब अध्यात्म प्रकरण में इसका अर्थ जल करना कोरी मूर्खता है। हां, जिस शान्त गुण की कामना करनी है, वह जल में होने से विनि-योग की सुन्दरता का पता चलता है। परन्तु वह तभी होता है जब मूल अर्थ को समक्त कर विनियोग उसके पीछे चलाया जाय। जो विनियोग के पीछे मूल को चलाते हैं वे वस्त्र के पीछे शरीर को चलाते हैं। वे शरीर के स्थूल होने पर वस्त्र को ढीला नहीं करते, किन्तु वस्त्र तंग होने पर शरीर को छीलते हैं।"

## शान्ति-क्रामना

विनय

हे सर्वव्यापक, हे दिव्य गुण सम्पन्न, हे सर्वान्त-र्यामिन ! तुम अनन्त काल से अपने उपकारों की वर्षा किये जाते हो । तुम्हारी उपकारों की वर्षा से प्राणीमान की असंख्यातों कामनाएं प्रतिच्या पूर्ण हो रही हैं । हे प्रभो ! तुम्हीं सच्चे 'आपियता' कामनात्रों के पूर्ण करने वाले हो । तुम अपने प्रसाद से और वात्सल्य की धारात्रों से हमारे अन्तः करण को सिंचित करते हो, आप्लावित करते हो, अपनी अमृत रूपी वर्षा से हमें तृप्त व आनिदित करते हो।

हे मेरे जीवन सार! सांसारिक पदार्थों से प्राप्त होने वाली तृप्ति व आनन्द आंशिक है, अस्थायी है, विनश्वर है। हे मेरे ईश्वर! जब तक तुम मेरे हृद्य के सर्वस्व नहीं हो जाते तब तक मनोवांछित तृप्ति नहीं हो सकती, पूर्णानन्द की प्राप्ति संभवित नहीं। जब तुम मेरे अन्तर में प्रकट हो जाओगे, मेरा मानस आनन्द से उत्फुल्ल हो उठेगा। इस लिए हे मेरे सर्वस्व! सम्पूर्ण जगत् से मुक्ते अनासक्त होने दो, विषयों की कामनाएं विस्मृत होने दो, मेरे मानस को अपनी ओर आकर्षित होने दो।

हे त्रानन्द के अत्तय स्रोत ! तुम्हें पाने की मेरी उत्करठा सफल कैसे होगी, तुमसे मिलने का मनोरथ पूर्ण कैसे होगा, जबकि मेरी इन्द्रियां बिर्मुख हैं, चित्तवृत्तियां चंचल हैं, संस्कार अशोभन हैं और वासनाएँ त्रात्मा की शान्ति को विद्युब्ध बनाए देती हैं। इस लिए हे परम शान्त! हे शान्ति के ऋत्तय भण्डार! शान्ति प्राप्त करने के लिए

में उत्सुक हो उठा हूं, श्रविचल शान्ति पाने के लिए मुंह उठाए हुए हूं।

हे शान्ति के दिव्य धाम ! वर्षा करो, सहस्रों धारात्रों में शान्ति की वर्षा करो । हे कामनात्रों को पूर्ण करने वाले ! मेरे चारों त्रोर शान्ति की दिव्य धाराएं प्रवाहित होने दो, मेरे मानस और रोम रोम में शान्ति समा जाने दो ।

मेरी प्रवल आकांचा है, चिरकाल से तुम्हारी प्रतीचा है, शान्ति की दिव्य धाराओ! आओ, मेरी पिपासा बुमा जाओ, साविक वृत्ति जगा जाओ और आन्तरिक अशान्ति मिटा जाओ।





## अङ्ग-स्पर्श मन्त्र

श्रों वाक् वाक्। श्रों प्राणः प्राणः। श्रों चत्तुः चत्तुः। श्रों श्रोत्रम् श्रोत्रम्। श्रों नाभिः। श्रों हृदयम्। श्रों क्एठः। श्रों शिरः। श्रों बाहुभ्याम् यशोबलम्। श्रों क्रतलकरपृष्ठे।

विधि — ईश्वरप्रार्थनापूर्वक इन्द्रियों का स्पर्श करें। ईसका श्रभिप्राय यह है कि ईश्वर की प्रार्थना से सब इन्द्रियां बलवान रहें।



#### शब्दार्थ —

हे परमान्तन् ! (चाक् वाक्) भेरी वार्षा (यशोवलाम्) यश और वलयुक्त हो। हे परमान्मन् जेग प्राण यश और वलयुक्त हो। हे परमान्मन् जेग प्राण यश और वलयुक्त हो। हे परमान्मन्! मेरी आंख, भेरे कान, जेरी नाभि, मेरा कण्ड, मेरा सिर, जेरी दोनों भुजाएं तथा जेरी हथेजी और हाथ को पीठ यह हुन्द्रियाँ तथा श्रद्ध यश- और बलयुक्त हों।

### भावार्थ—मेरे सब श्रङ्ग बलवान् और यशस्वी हों। व्याख्या—

श्राचमन मंत्र से चित्त को शान्त तथा समाहित करने की प्रार्थना का प्रथन किया गया। उपासना के लिये चित्त का शान्त होना परम श्रावश्यक है, परन्तु इन्द्रियों का सबल श्रीर सम्पूर्ण श्रङ्गों का शक्तिसम्पन्न होना भी कम श्रावश्यक नहीं। श्रश्वस्थ एवं निर्वल इन्द्रियों से उपासना सम्भव नहीं, इसिल्ये साधक शान्त तथा समाहित चित्त होकर सबसे प्रथम अङ्गस्पर्श के मन्त्रों से श्रपनी इन्द्रियों तथा श्रन्य श्रङ्गों की शिक्त को जागृत करता है।

वैदिक धर्म की एक बड़ी विशेषता यह है कि यह इारीर को तुच्छ वताकर तिरस्कार नहीं करता। आर्थ्य धर्म के अनुसार हारीर को अधम समभना भगवान की अपूर्व देन का अपमान है। यह सही है कि हारीर व शारीरिक उन्नति स्वयं कोई साध्य नहीं, यह तो साधन है। "हारीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्" शरीर धर्म का साधन है। शारीरिक उन्नति आध्यात्मिक उन्नति की सबसे प्रथम सीढ़ी है।

11

इस भगवद्भजन के लिए शरीर मिला है। वाक्,
प्राण, चच्च श्रोलादि सब देव हैं, जिनके द्वारा देवाधिदेव का
पूजन होता है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने देवों
को वाक् प्राण इत्यादि सब अङ्गों को-'यशोवलम्' यश और वलयुक्त बनावे जिससे भगवान् का सचा यजन,
पूजन और आराधन हो सके। अङ्ग-स्पर्श के मन्त्र का यही
प्रयोजन है।

"नायमात्मा वलहीनेन लभ्यः" (मुण्डकोपनिषद् ३.२.४१) अर्थात् वलहीन व्यक्ति आत्मा को पहचान नहीं सकता, परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता।" सब दरवाजों को बन्द कर मन्दिर के एकान्त और अन्धेरे कोने में बैठ कर माला फेरने का नाम तो भगवान् का भजन नहीं है। प्राणिमाल का हित साधन प्रभु का सच्चा यजन और पूजन है। नर की सेवा नारायण की सेवा है। New Testament में ठीक ही लिखा है:—

Then shall the king say unto them on his right hand, Come ye, blessed of my father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world.

For I was hungred, and ye gave me meat; I was thirsty, and ye gave me drink; I was a stranger, and ye took me in.

ţ

अ

प

जे

ह

दे

ohe:

क्रि

से

मि

अ

खं

जे

अ

वि

Naked, and ye clothed me; I was sick, and ye visited me: I was in prison, and ye came unto me.

Then shall the righteous answer him saying, Lord, when saw we thee hungred, and fed thee? or thirsty, and gave thee drink?

When saw we thee a stranger, and took thee in or naked and clothed thee?

Or when saw we thee sick, or in prison, and came unto thee ?

And the king shall answer and say unto them, verily I Say unto you, in as much as ye have done it unto one of the least of these my brotheren ye have done it unto me. Mat. 25/34-40

श्रर्थात्— "तब राजा (महात्मा ईसा) अपनी दाहिनी त्रोर वालों से कहेगा, हे मेरे धन्य पुतो ! त्रात्रो, इस स्वर्ग के साम्राज्य के अधिकारी होत्रो, जो संसार के आदि से तुम्हारे लिये तैयार किया गया है।

e

۲,

11

d

)

3,

क्योंकि में भूखा था तुमने खाने को दिया, मैं प्यासा था तुमने पीने को दिया, मैं प्रदेशी था तुमने मुभे अपने घर में आश्रय दिया। मैं नग्न था तुमने मुभे कपड़े पहिनाये, मैं बीमार था, तुमने मेरी पूछताछ की, मैं जेल्लाने में था, तब तुम मेरे पास आये।

तव धर्मात्मा लोग उसे उत्तर देंगे कि है प्रभु ! हमने तुक्षे कव भूखा देखा खाने को दिया; प्यासा देखा और पीने को दिया, और परदेशी देखा और आश्रय दिया इत्यादि—

तब राजा उन्हें उत्तर देगा, "मैं तुम से सत्य कहता हूँ कि तुमने कुछ जेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से एक व्यक्ति के लिए किया वह मेरे लिये भी किया"

कहनेका तात्पर्य यह है कि जितनी हम मनुष्यों की सेवा करते हैं, जितना मनुष्य की पीड़ाओं और दुःख दर्द को मिटाने के लिये प्रयत्न करते हैं, उतना ही हम प्रभु का पूजन और आराधन करते हैं। जो प्राणिमाल की सेवा में अपने आप को खो देता है, भगवान उसे उत्तम अमरपद में पहुंचा देते हैं। जो प्राणिमाल के कल्याण में लगा है उसे एक एक प्राणी में अपना सा आत्मा दिखाई देता है, सब भूतों में व्याप्त एक विरवातमा का अनुभव होने लगता है। यही आत्मा का

साज्ञात्कार है। यही अमरता की अनुभूति है और यही अमरपद

f

ą

f

q

Ŧ

जो बलहीन है वह तो अपने जीवनयापन में भी असमर्थ है, वह भगवान का भजन अथवा 'यजिष्ठं मानुषे जने' (ऋग्वेद. ४. १४. २) प्रत्येक मानुषजन में स्थित यजनीय देव का यजन व पूजन क्या कर सकेगा ?

बल का उपयोग भी हो सकता है, दुरुपयोग भी हो सकता हैं। सदुपयोग से देवयजन होता है, दुरुपयोग से ऋसुर का वर्धन व यजन होता है। बल का सदुपयोग यश का कारण है, दुरुपयोग ऋपयश का कारण है।

उदाहरणार्थ — एक चतिय जो चतों के लाण के लिये, पीड़ितों की रचा के िरये श्रपने बाहुबल का उपयोग करता है वह देवयजन करता है, यिद वह अपने देश, जाति व धर्म के िरये प्राणों तक का बिलदान भी कर देता है तो वह श्रमरथश प्राप्त कर लेता है। मरते मरते मौत को मार जाता है श्रीर श्रमर जीवन प्राप्त कर लेता है। इसके विपरीत एक डाकू, जो पर-सम्पत्ति-हरण में श्रपने बल का उपयोग करता है, वह श्रमुर का वर्धन, यजन और पूजन करता है। अनुपम वीरता दिखाता हुआ भी वह श्रपयश को प्राप्त होता है। कृष्ण बलवान् था कंस भी बलवान् था। कृष्ण ने श्रम्याय और अत्याचार को उखाड़ फैंकने में बल का उपयोग



किया- देजयजन किया- परिणामतः समूचा संसार भगवान् कृष्ण के चरणों में श्रद्धा और भक्ति से अपना मस्तक भुकाये हुए है। इसके विपरात कंस ने अन्याय और अत्याचार को बढ़ाने में, अपने बल का प्रयोग किया, असुर का वर्धन व यजन किया- परिणामतः दुनिया कंस को धिक्कारती है तथा हिकारत की नजर से देखती है।

Ŧ

री

Π

रा

के

ग

ते

तो

I

त

ग

T

ते

ग

तात्पर्य यह है कि बल के सदुपयोग से व्यक्ति यशस्वी बनता है, दुरुपयोग से अपयश का भागी होता है। अपने शरीर को— उसके एक एक अङ्ग को— बलवान बनाना ही पर्याप्त नहीं, अपितु उसके सदुपयोग से उन्हें यशस्वी भी बनाना चाहिए। प्राणिमाल की पीड़ा मिटाने में, हित साधन में और देवभाव के वर्धन में अपनी सम्पूर्ण शिक्तयों और सामर्थ्य का उपयोग करके अपने अङ्गों को सचा देवता बनाना भी हमारा कर्तव्य है।

अङ्गस्पर्श के मंत्र से प्रातः सायं अपने अङ्गों की परी ह्या करनी चाहिए, आत्मिनिरी ह्याए करना चाहिये और देखना चाहिए कि हमारा कोई अङ्ग निर्वल हो कर अथवा अपयश का भागी हो कर देवत्व से पातत तो नहीं होता। सच्चे देवत्व को प्राप्त हुए हुए हमारे अङ्ग, चित्त की स्थिरता-सम्पादन में, आध्यात्मिक चिन्तन में और देवाधि देव के आराधन में सहायक सिद्ध हो सकेंगे।

## बल-भिन्ना

#### विनय

हे सर्वशिक्तमान् ! हे बलस्वरूप ! हे सब बलों के स्वामिन् ! यह विशाल ब्रह्माण्ड तुम्हारे बल शक्ति तथा सामर्थ्य का परिचय दे रहा है । तुम अपने असीम और अनन्त बल से इस विस्तृत जगत् की रचना करते हो । यह दिग्दिगन्त तक फैला हुआ विस्तृत समुद्र और यह ऊचे खड़े विशाल गगन चुम्बी पर्वत तुम्हारी ही महिमा के द्योतक हैं।

भ

क

व

त्र

0

हे महावली ! हम तेरे द्वार पर भिन्ना के लिये उपस्थित हैं। हे बल के भगडार ! हमें बल की भिन्ना दो। मेरी वाणी में बल हो, प्राण में बल हो, भुजा में बल हो, मेरे एक एक अड़ में तेरे सम्पर्क से बल का संचार हो जाय।

हे अनन्तवल के स्वामिन ! बल हीन होते हुए में हित नहीं साध सकता, श्रमर श्रात्मा को नहीं पा सकता, श्रीर तेरी सच्ची श्राराधना नहीं कर सकता, इस छिये बल दो, जिससे में श्रात्मा का साचात्कार कर सकूं श्रीर तेरी सची उपासना कर सकूं।

हे समर्थ ! हे परम हढ़ ! मुक्ते हढ़ बनात्रो अडिंग बनात्रो जिससे मैं उद्भत और अभिमानी शक्ति के सामने कभी अपने घुटने न टेकूं। हे सर्वशक्तिसम्पन्न ! मेरे हृदय में बल



हे, जिस से कि श्रन्याय श्रीर अत्याचार के विरोध में श्रपनी आवाज उठा सकूं।

हे परम महान् ! मेरी स्वार्थ तथा तुच्छता की भावना पर प्रहार कर, कठोर आधात कर जिस से स्वार्थ और तुच्छता वश में कभी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर्ह, अपने अङ्गों को अपयश के मार्ग में प्रवृत्त न कर्ह ।

हे प्रभो ! में अपनी सब शक्तियों का सदुपयोग ही करता रहूं । प्राणिमाल की सेवा में, हित साधन में और देव-भाव के वर्धन में अपने सम्पूर्ण वल और सामर्थ्य का उपयोग करूं, जिससे मेरे सब अङ्ग देवत्व को और अमर यश को प्राप्त होवें।

मे

Ų

ा, ल ी

ग

ल

हे प्रभो ! अन्त में तुमसे यही प्रार्थना है कि मुमे वल दो, जिससे तुम्हारी कृपा से प्राप्त की हुई अपनी सम्पूर्ण शक्तियों का तुम्हारे चरणों में प्रेम से समर्पण कर सकूं। अपने प्रत्येक अङ्ग को जीवन पर्यन्त तुम्हारी परिचर्या में, पूजा में और आराधना में आर्पित कर सकूं।

Little Commence Deleter



## मार्जन मन्त्र

त्रों भ्ः पुनातु शिरासि । त्रों भुवः पुनातु नेत्रयाः । त्रों स्वः पुनातु कराठे । त्रों महः पुनातु हृदय । त्रों जनः पुनातु नाभ्याम् । त्रों तपः पुनातु पादयोः त्रों सत्यं पुनातु पुनः शिरासि। त्रों सं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र

विधि—इस मंत्र से ''मध्यमा और स्रनार्मिक स्रंगुली से नेत्रादि स्रङ्गों पर जल छिटकें।"

### शब्दार्थ-

(भूः) सत् स्वरूप प्रभु (शिरसि ) सिर में (पुनातु ) पवित्रता करें (भुवः) चित् स्वरूप प्रभु (नेश्रयोः) नेत्रों में [ ज्ञानेन्द्रियों—में ] (पुनातु ) पवित्रता करें (स्वः) सुख स्वरूप प्रभु (कण्डे) कण्ड में (पुनातु ) पवित्रता करें (महः) महान् प्रभु (हृद्ये ) हृदय में पवित्रता करें । (जनः) उत्पन्न करने वाला प्रभु (नाभ्यां) नाभि में [जनन शक्ति के केन्द्र में । (पुनातु ) पवित्रता करें (तपः) तपस्वी प्रभु (पाद्योः) पैरों में ( पुनातु ) पवित्रता करें (सत्यं) सत्य स्वरूप प्रभु (पुनः) फिर (शिरसि ) सिर में (पुनातु ) पवित्रता करें (खं) श्राकाश की तरह ज्यापक (ब्रह्म) महान् प्रभु (सर्वत्र ) सब श्रङ्गों में (पुनातु ) पवित्रता करें ।

#### च्याख्या-

अङ्ग स्पर्श के मन्त्र से अङ्गों की परीचा व निरीच्या हो गया। निरीच्या से जिस जिस अङ्ग में जो जो दोष नजर आये उनका अब मार्जन आवश्यक है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता है उसके लिए अपने अङ्गों का प्रतिदिन निरीच्या तथा मार्जन अत्यन्त आवश्यक है।

1

गिः

न्त्र

मेंक

मार्जन का ऋर्थ है मांजना, साफ़ करना, शुद्ध करना व पवित्र करना। यदि गृह का मार्जन न किया जाय तो वह मैला हो जाता है। यदि बर्तनों का मार्जन न करें तो वे गन्दे हो जाते हैं। यदि वस्त्रों का भार्जन न करें तो वे मिलन और पहनने के ऋयोग्य हो जाते हैं। इसी प्रकार About the The seints

यदि अपने शरीर के अङ्गों का मार्जन न करें तो वे दोषों की कालिमा से कलुषित तथा अपवित्र हो जाते हैं।

यदि प्राकृतिक पदार्थ मैले हो जायं तो उनका मार्जन दूसरे शोधक पदार्थों से होता है। गृह को माड़ कर तथा छीप पोत कर, वर्तन को मिट्टी से मांज कर, वस्त्र को साबुन छगा कर तथा शरीर को जल से स्नान करके साफ़ किया जाता है। प्रश्न होता है कि अपने अङ्गों के दोषों का मार्जन कैसे किया जाय ? अङ्गों की वाह्यशुद्धि, पवित्रता व मार्जन तो शरीर के समान जल से ही होती है मनु महाराज लिखते है—

"ग्रद्धिर्गात्राणि शुध्यन्ति, मनः सत्येन शुध्यति"

( मनुस्मृति ५ १०. ९ )

41

क

स्व

इत

स

के

रि

से

रि

त्रधात्—"शरीर के अङ्गों की बाह्य शुद्धि जल से होती है। परन्तु इस अध्यात्म प्रसङ्ग में—सन्ध्या के प्रकरण में—बाह्यशुद्धि ही अपेचित नहीं, अपितु आन्तरिक शुद्धि ही यहां मुख्यरूप से अपेचित है। फिर प्रश्न उठता है कि सिर, नेत्र, कएठ, हृद्य, नाभि, पैर इत्यादि अङ्गों की आन्तरिक पवित्रता कैसे होती है ? महर्षि द्यानन्द 'सन्ध्योपासनादि पंचमहायज्ञ विधि' में इस प्रश्न का समुचित उत्तर देते हैं:—

"इतिश्वर नामभिमार्जन कुर्यात्"

अर्थात्—"भूः, भुवः, महः स्वः इत्यादि मंत्रोक्त सव परमेश्वर के ही नाम हैं। इस प्रकार ईश्वर के नामों के अर्थी का स्मरण करते हुए मार्जन करें"। परमात्मा के भूः, भुवः, स्वः इत्यादि नामों के अर्थी के स्मरण से सिर, नेत्र, करठ इत्यादि अङ्गों का मार्जन कैसे होता है इस को स्पष्ट करने के लिये परमेश्वर के मंत्रोक्त नामों का तद् तद् अङ्ग के साथ सम्बन्ध दिखाना आवश्यक है। मार्जन की विधि के ठीक बोध के लिये निम्न कोष्टक पर ध्यान देना चाहिए।

न

तर हो

फ़ गत

व

से

रण ही सर,

रेक

ादि

| सप्तव्याहात | अर्थ            | ग्रङ्ग   |
|-------------|-----------------|----------|
| भूः         | श्रस्तित्व, सत् | शिरसि    |
| <b>भुवः</b> | ज्ञान, चित्     | नेत्रयोः |
| स्व:        | स्रानन्द        | करठे     |
| <b>महः</b>  | महानता          | हृद्ये   |
| जनः         | जनन शक्ति       | नाभ्याम् |
| तपः         | त्तप            | पादयोः   |
| सत्यम्      | सत्य            | शिरसि    |
|             |                 |          |

हमारे समग्र जीवन चक्र का संचालन करने वाला सिर है। सम्पूर्ण शारीरिक तथा मानसिक क्रिया का आरम्भ सिर से ही है। इसिछिये मार्जन, शुद्धि व पविवता का प्रारंभ भी सिर की पवित्रता की प्रार्थना से करते हैं:—

## "त्रों भूः पुनातु शिरसि"

सत् खरूप परमेश्वर सिर में पवित्रता करे। सिर में मस्तिष्क है और यह विचार का स्थान है। ज्ञान विज्ञान का दीपक इसी मन्दिर में जलता है। वेदों में सिर को ज्ञान का आश्रय माना है।" शिरों देवकोशः (अथर्व १०.२.२७) सिर देवों अर्थात् इन्द्रियों का कोश है। इन्द्रियां अपनी ज्ञान-सम्पत् को सिर में इकट्ठा करती हैं। इस प्रकार सिर ज्ञान का खजाना है यह स्पष्ट है।

सिर की पवित्रता के लिये परमात्मा के भूः नाम का चिन्तन, जपन और मनन करना है। भूः शब्द "भू सत्तायाम्" धातु से बना है। परमात्मा सत् है। त्रिकाछा-बाधित है, तीनों काल में उसका अस्तित्व (existence) कायम रहता है इसलिये उसका नाम भूः है।

परमात्मा का भूः नाम का स्मरण सिर की पवित्रता करे इससे संकेत यह मिलता है कि सत्ता से, ज्ञान की उपिश्वित व श्रस्तित्व से सिर की पवित्रता होती है। ज्ञान के समान कोई पवित्र वस्तु नहीं। कृष्ण भगवान् गीता में कहते हैं:—'न हि ज्ञानेन सहशं पवित्रमिह विद्यते' (गीता ४.३८) ज्ञान में पवित्रता का गुण होने के कारण ही जैसे जैसे तिर में ज्ञान का भण्डार भरता जाता है, ज्ञान धारा का

त्रवि सिर्

होता को 'श

जा चु वाली

नेत्र इ अधिव उतना ज्ञाने के का केवल यहां नेत्र इ

नाम

अविच्छित्र प्रवाह जैसे जैसे प्रवाहित होता रहता है, वैसे वैसे सिर पवित्र होता रहता है।

ज्ञान की सत्ता व अस्तित्व से सिर का मार्जन होता है इसिंछिये सिर की पवित्रता की प्रार्थना करते हुए प्रभु को 'भूः' अर्थात् सत्स्वरूप नाम से याद किया जाता है।

ज्ञान के निधान सिर की पवित्रता की प्रार्थना की जा चुकी। अब सिर के अन्दर इस ज्ञान भरडार को भरने वाली ज्ञानेन्द्रियों की बात उठी तो कहते हैं—

## "त्र्यों भ्रवः पुनातु नेत्रयोः"

चित्स्वरूप परमात्मा मेरे नेत्रों में पवित्रता करे।
नेत्र ज्ञानेन्द्रियों में सबसे मुख्य हैं। इनका विषय चेत्र सबसे
अधिक विस्तृत है। जितना ज्ञान हमें नेत्रों से प्राप्त होता है
उतना ज्ञान किसी इन्द्रिय से प्राप्त नहीं होता इसीलिए
ज्ञानेन्द्रियों में नेत्र श्रेष्ठ तथा प्रधान हैं। नेत्र की इसी प्रधानता
के कारण सब ज्ञानेन्द्रियों का पृथक् पृथक् निर्देश न करके
केवल नेत्र का ही यहां नाम लिया गया है। इस प्रकार नेत्र
पहां त्रान्य सब ज्ञानेन्द्रियों का उपलच्चक है। तात्पर्य यह कि
नेत्र शब्द से यहां सारी ज्ञानेन्द्रियों को लेना चाहिए।

ज्ञानेन्द्रियों के मार्जन के लिये परमात्मा के 'भुवः' नाम का चिन्तन करना है। 'भुवः' शब्द "भुवोऽवकल्कने"

धातु से बना है। अवकल्कन' का अर्थ विचार या चिन्तन होता है। परमात्मा विचारशील है, चिन्तनशील, है चिन्तनशील, है चिन्तनशील, है चिन्तस्कर और ज्ञानस्कर है, इसिलये उसका नाम 'भुवः' है। परमात्मा का 'भुवः' नाम का स्मरण ज्ञानेन्द्रियों की पवित्रता करे इससे संकेत यह मिलता है कि ज्ञानेन्द्रियों की पवित्रता ज्ञान से होती है। ज्ञानेन्द्रियां ज्ञान की कथायें कहती रहें, निशिदिन ज्ञान के संचय में लगी रहें, अपनी ज्ञान की धाराओं से ज्ञान के निधान सिर को भरती रहें, यही ज्ञानेन्द्रियों की पवित्रता है।

ज्ञान के श्रस्तित्व तथा ज्ञान के सञ्चय की कथा कही जा चुकी। श्रव इस सिब्चित ज्ञान के दान करने श्रथवा प्रकाशित करने की बात उठी तो कहते हैं:—

### "ओं सः पुनातु कएठ"

'सुख खरूप परमात्मा कण्ठ में पवित्रता करे। कण्ठ शब्द से यहां कण्ठ से निकलने वाली वाणी का प्रहण है। वाणी की पवित्रता के लिये परमात्मा के 'स्वः' नाम का चिन्तन करना है। 'स्वः' का ऋर्थ है सुख। परमात्मा सुखस्वरूप है इस लिये उसका नाम 'स्वः' है। परमात्मा का 'स्वः' नाम का स्मरण वाणी की पवित्रता करे, इससे यह सूचना मिळती है कि वाणी सुखस्वरूप होती है। इस विषय में महात्मा तुलसीदास जी र मायण में लिखते हैं:—

## तुलसी मीठे बचन तें, सुख उपजत चहुं श्रोर वर्शाकरण इक मन्त्र है, तज दे वचन कठोर,

वेद में कहा है:-- "वाचा वदामि मधुमत्" ( अथर्व १ ३४. ३) श्रर्थात्-'में वाणी से शहद के समान मीठा बोलूं'। वाणी को मधुमय तथा सुख उपजाने वाली बनाने से वाणी का मार्जन होता है, इस लिये यहां परमात्मा को 'खः' अर्थात् सुख स्वरूप नाम से स्मरण किया गया है।

प्रश्न उठता है कि वाणी को मधुमय, हितकर और सुखरूप बनाने का साधन क्या है ? इस प्रश्न का प्रसंग-वश उत्तर देते हुए अगली प्रार्थना है:-

'त्र्यों महः पुनातु हृदये'' 'महान् प्रभु हृदय को पवित्र करे'। 'महः' त्रर्थ है महान्।.....परमात्मा सब से महान् है इस लिये उसका नाम 'महः' है। परमात्मा का 'महः' नाम का स्मरण हृद्य की पवित्रता करे इससे संकेत यह मिलता है कि हृदय की पवित्रता हृदय को महान् बनाने से होती है। जिस हृदय में महानता, विशालता व उदारता का पूर्ण विकास हो गया है.वह पवित्र है, प्रशंसनीय है तथा संसार के लिये पूजनीय है। महानता से परिपूर्ण हृदय में स्वार्थ तथा रागद्वेष की मिलन भावनाएं प्रवेश नहीं कर पातीं। मेरे तेरे की अपने पराये की चुद्र और तुच्छ भावनाएं महान् हृद्य को कलुषित नहीं करतीं।

5

Ŧ

Ŧ

Ų

## त्र्यं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधेव कुटुम्बकम् ।

त्र्यात्—"यह त्रपना है, वह पराया है इस प्रकार की गणना चुद्र और संकुचित हृदय वालों की है। महापुरुष जिसका हृदय महान् होता है-का सारा संसार परिवार होता है।

महान् हृद्य के धनी महापुरुष विश्वप्रेम तथा सर्वभूत-मैत्री का खप्न लेते हैं, उनके महानता से परिपूर्ण हृद्य
में प्राणीमात्र के प्रति प्रेम का समुद्र उमड़ रहा होता है।
प्राणी प्राणी में वे भगवान की विभूति का दर्शन करते हैं।
जगत कल्याण के लिये वे सर्वस्व का स्वाहा करने को उद्यत
होते हैं। जहां महानता है, जहां प्रेम का समुद्र उमड़ता है,
जहां जगत्कल्याण की भावना है, जहां पिवत्रता है, पूर्ण
पिवत्रता का साम्राज्य है वही विश्व की पूजा का पाल है।

महान् और विशाल हृदय होने पर ही कल्याण की भावना उपजती है और कल्याण की भावना होने पर ही करठ से जो वाणी निकलती है वह मधुमय होती है, हितकर होती है और सुखरूप होती है।

श्रव प्रश्न उठता है कि हृद्य महान् व उदार कैसे हो ? संकेत रूप में इसका उत्तर श्रगले वाक्य में देते हैं:—

F

### "अों जनः पुनातु नाभ्याम्"

सबका जनियता, जन्म देने वाला परमात्मा नाभि में पिवलता करे। नाभि का सम्बन्ध जीवन शक्ति के केन्द्र सुषुम्नाद्ग्ड से हैं जो कि इस नाभि के ठीक पीछे है। नाभि क्योंकि इस जनन शक्ति के केन्द्र के ठीक सामने हैं अतएव नाभि शब्द से इस जनन शक्ति की सूचना दी गई प्रतीत होती है।

परमात्मा सब संसार को उत्पन्न करने वाला है "जनियता दिवो जनियता पृथिव्याः" (ऋग्वेद ४. ३६. ४) सब संसार का जनियता होने से परमात्मा का नाम 'जनः' है। जनः नाम का समरण नाभि की पिवलता करे इससे संकेत यह मिलता है कि नाभि-जननशक्ति के केन्द्र-की पिवलता जननशक्ति के संरच्चण से होती है। दूसरे शब्दों में वीर्य के संरच्चण अथवा ब्रह्मचर्य से नाभि की पिवलता होती है।

वीर्य-रत्ता अथवा ब्रह्मचर्य स्वास्थ्य का मूलमन्त्र है। वीर्यरत्ता से मन में आल्हाद तथा शरीर में एक अजीबोग़रीब मस्ती छा जाती है। यह आल्हाद यह खुमारी और यह सुन्दर स्वास्थ्य हृदय के विस्तार तथा विकास में सहायक है। हृदय के विस्तार तथा विकास में विशालता है।

श्रव प्रश्न उठता है कि नाभि-जननशक्ति-की रहा कैसे हो सकती है। संकेतमात्र में इसका उत्तर श्रगले बाक्य में है:—

### ''ओं तपः पुनातु पादयोः''

'तप रूप परमात्मा पेरों की पिवत्रता करे। परमात्मा परम तपस्वी है। विना एक चए के भी विश्राम किये सृष्टि के संचालन के महान् कार्य का बोम उठाये हुए है। अतः उसका नाम 'तपः' है। परमात्मा के तपः नाम का स्मरण पैरों की पिवत्रता करे इससे यह सूचना मिलती है कि पैरों की पिवत्रता तप से होती है। जीवन-यात्रा में पैरों को पर्याप्त कष्ट उठाना पड़ता है, तपस्या का बड़ा भाग पैरों के हिस्से में ही आया है। अपने त्राप ठोकरें खाते हैं परन्तु सारे शरीर का बोम उठाये फिरते हैं। त्रापने किसी स्वार्थ के न होते हुए भी पैर यह तपस्या कर रहे हैं इसिलये पैर परम तपस्वी हैं। पैरों की पिवत्रता तपस्या में ही है। यदि पैर अपनी तपस्या छोड़ दें तो न केवल पैर परन्तु पैरों की नींव पर खड़ा यह समूचा श्रीररूपी भवन उह जावेगा।

पैरों तथा अन्य अज्ञों का व्यायाम, जीवन शक्ति के संरच्या में कुछ श्रंश में अवश्य सहायक है। व्यायाम से वीर्य शरीर की पृष्टि में ही व्यय होकर उसे दृढ़ तथा बिछ बना देता है।

सब इन्द्रियों म शक्ति का संचय हुआ। सब अङ्गों का मार्जन हुआ। सब अङ्ग पृष्ट होकर अपना अपना कार्य्य करने लगे, परन्तु यह सब बना बनाया खेल विगड़ सकता है यदि सिर में अपवित्तता आ जाय। सिर समय जीवन चक्र का संचालन करता है। इसकी पवित्रता पर ही सब अङ्गों की पवित्रता निर्भर है। मनुष्य के जैसे विचार ख्यालात और संकल्प होते हैं म य वैसा ही बन जाता है। "As a man thinketh so is he" यदि विचार और संकल्प पवित्र हैं तो सब अङ्गों में पवित्रता का संचार होता रहेगा। सिर की उस प्रधानता के कारण सिर की पवित्रता के लिये पुनः प्रार्थना करते हैं—

# ''त्रों सत्यं पुनातु पुनः शिरिस''

'सत्यशील प्रभु सिर में फिर पवित्रता करे।' पहले भूः सत्यहरूप प्रभु से सिर की पवित्रता की प्रार्थना थीं अब 'सत्यं' सत्यशील प्रभु से सिर की पवित्रता की प्रार्थना की गई है। पुनः प्रार्थना का तात्पर्य यह है कि सिर की पवित्रता के लिए सिर में विद्यमान ज्ञान का भएडार सत्य भी होना चाहिये। यह कहा जा सकता है कि ज्ञान तो सत्य व यथार्थ ज्ञान का ही नाम है। जो ज्ञान सत्य व यथार्थ नहीं, वह तो ज्ञान नहीं, अज्ञान है वा मिध्याज्ञान है। यह ठीक है परन्तु प्रथम प्रार्थना में जो बात अस्पष्ट (implicit)

रूप में थी उसे सत्यशील प्रभु से सिर की पवित्रता की पुन: प्रार्थना से स्पष्ट (explicit) रूप में कह दिया गया है। सत्यज्ञान के अस्तित्व से सिर का मार्जन व पविवता होती है।

अन्त में साधक, जिसे सर्वाङ्गीण पवित्रता की कामना है, जो चाहता है कि उसके अङ्ग अङ्ग में पवित्रता समा जाय, यह प्रार्थना करता है:—

## "ओं खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र"

'सर्व व्यापक परमात्मा सर्वत्र पवित्रता करे।' 'खं' का अर्थ आकाश है। आकाश व्यापक है। परमात्मा आकाश की तरह सर्वव्यापक है इस लिए उसका नाम 'खं' है। परमात्मा का 'खं' नाम का स्मरण सब अंगों की पवित्रता करे इससे संकेत यह मिलता है कि सब अङ्गों की सामान्य पवित्रता उन्हें व्यापक तथा विशाल बनाने से होती है। संकोच व चुद्रता दोषों की खान है। व्यापकता पवित्रता की जननी है। एक सफोद चादर पर स्याही का धव्वा पड़ा है। कैसा काला कल्दा तथा भद्दा प्रतीत होता है। धव्वे का विस्तार की जिये, उसे व्यापक बनाना शुरू की जिये, सारी चादर पर उसी धव्वे को फैलाने की कोशिश की जिये। ज्यों ज्यों धव्वा व्यापक बनता जावेगा, त्यों त्यों काला कल्द्रापन

मिटता जावेगा । ठीक इसी प्रकार ज्यों ज्यों हमारे श्रङ्ग व्यापक बनते जावेंगे, ज्यों ज्यों यह व्यापकदेव के साथ समस्वर होंगे श्रीर ज्यों ज्यों जगत् कल्याण के लिए इनका उपयोग होगा, त्यां त्यों दोषों की कालिमा मिटती जायगी तथा पवित्रता समाती जायगी। व्यापकता के श्रालोक में कलुप भावना का श्रम्धकार कैसे ठहर सकता है।

T

₹



AND THE REAL REAL

#### प्राणायाम मन्त्र

त्रों भूः। त्रों भुवः। त्रों स्वः। त्रों महः। त्रों जनः। त्रों तपः। त्रों सत्यम्।

शब्दार्थ-भूः, भुवः, स्वः स्रादि सब परमात्मा के नाम हैं। इनके अर्थ मार्जन मन्त्र के अर्थ में दिये जा चुके हैं। न

#### ठ्याख्या-

मार्जन मन्त्र से अङ्गों का मार्जन हो चुका। परम पवित्र प्रभु की पूजा के लिये अङ्गों का पवित्र होना परम आवश्यक है। जब तक अङ्ग अङ्ग में पवित्रता समा नहीं जाती, तब तक त्रिभुवनपावन प्रभु की पवित्र आनन्द रस की धाराएं अन्तःकरण में प्रवाहित नहीं होतीं। इन सात्विक धाराओं के अन्तःकरण में प्रवाहित होने से जो आह्नाद होता है वह अनिर्वचनीय है, एकमात्र अनुभव का विषय है। इस पवित्र आनन्द रस की प्राप्ति तथा अनिर्वचनीय आह्नाद की अनुभूति के लिये प्रथम अङ्गों का पूर्ण मार्जन होना चाहिए।

प्राणायाम मार्जन की परिपूर्णता के लिये हैं।
मार्जन मंत्रों में परमात्मा के भूः, भुवः, स्वः इत्यादि गुणवाचक
नामों से प्रभु का चिन्तन करते हुए शरीर के विभिन्न अङ्गों
की पवित्रता का विधान किया गया है। प्राणायाम के मन्त्र
में भी परमात्मा के इन्हीं भूः, भुवः, स्वः इत्यादि गुणवाचक
नामों का चिन्तन करना है। मार्जन स्थान भी वही हैं। भेद
केवल इतना है कि प्राणायाम मंत्र का जप तथा अर्थ का
चिन्तन करते हुए साथ में प्राणायाम भी करना है।

अब प्रश्न उठता है कि प्राणायाम से क्या विशेषता उत्पन्न हो जाती है ? प्राणायाम से इन्द्रियां अन्तर्भुख होती the district

हैं, चित्तवृत्तियों की चंचलता मन्द पड़ती है और मन में स्थिरता व एकाय्रता उत्पन्न होती है। स्थिर व एकाय्र मन को जिधर चाहें दृढ़ता से लगाया जा सकता है, जो आज्ञा दी जाय बिना किसी ननुनच के हाथ जाड़ कर उसे वह पूर्ण करता है। महर्षि पतञ्जिल योगशास्त्र में लिखते हैं:—"धारणासु च योग्यता मनसः" यो० २।४३। अर्थात्—प्राणायाम से धारणाओं में मन की योग्यता हो जाती है। धारणा का लच्चण भी महर्षि स्वयं करते हैं:—"देशवन्धिश्चत्तस्य धारणा" यो० ३।१। अर्थात् मन को देश विशेष में लगाने को धारणा कहते हैं। प्राणायाम से मन में यह योग्यता उत्पन्न हो जाती है कि उसे जिस विषय में चाहें दृढ़ता से लगाया जा सकता है। इस योग्यता के सम्पादन के लिये ही प्राणायाम का विधान है।

परमात्मा के ऋस्तित्व, ज्ञान, सुखरूपता, महानता, जनन शक्ति, तप और सत्यिनष्ठा ये सात मुख्य गुण क्रम से सिर, ज्ञानेन्द्रिय, वाणी, हृदय, नाभि, पैर और सिर में पिवत्रता धारण कराते हैं। इन से अङ्गों का मार्जन होता है। मार्जन मंत्रों से अङ्गों के मार्जन की कोशिश की गई-प्राणायाम के मंत्रों से मन में विशेष योग्यता पैदा करके अब फिर वही कोशिश है। परिणाम यही होता है कि भू:, भुत्र:, स्वः इत्यादि मनोवाञ्छित गुणों की जड़ भिन्न भिन्न अङ्गों में जमने लगती है। पुन: पुन: अभ्यास तथा साधना से प्रयत्न में पूर्ण सफलता प्राप्त होती है।

किट है ! वाद प्राए

प्राए

श्रप्र

कर

हम बाह

प्राग् 'प्रार

में व या व

अप

वदा

हमने प्राणायाम शब्द का उपर कई वार प्रयोग किया है। अब यह बताना आवश्यक है कि प्राणायाम क्या है? महर्षि ने सन्ध्या प्रारम्भ करने से पूर्व, मार्जन मंत्र के वाद और फिर अधमर्पण मंत्र के बाद इस प्रकार तीन बार प्राणायाम करने का विधान किया है। इससे स्पष्ट है कि प्राणायाम हमारी उपासना का एक मुख्य और आवश्यक अङ्ग है। अतः प्राणायाम के सम्बन्ध में विस्तार से विचार करना अप्रासङ्क्षिक न होगा।

प्राणायाम में दो शब्द हैं। 'प्राणा' प्राणायाम में दो शब्द हैं। 'प्राणा' प्राणायाम क्या है ? जिस्सा कार्य करने वाले वायु का नाम 'प्राण' है। मुख्य रूप से हम श्वास और प्रश्वास द्वारा वायु को अन्दर ले जाते हैं और वाहर निकालते हैं। श्वास और प्रश्वास के द्वारा ही शरीर में प्राणा शक्ति स्थिर रहती है, इस लिए श्वास प्रश्वास को भी 'प्राण' कहा जाता है। 'श्वायाम' का अर्थ है फैलाना या वश में करना। श्वतः प्राणायाम शब्द का श्वर्थ है प्राणा को फैलाना या वश में करना। दूसरे शब्दों में श्वास प्रश्वास की गति को श्वपने वश में करके उसका फैलाना श्वर्थात् उसकी अवधि को वहाना।

महर्षि पतञ्जिल प्राणायाम का लच्चण करते हुए लिखते हैं:—

'तिस्मिन् सित श्वासप्रश्वासयोगितिविच्छेदः प्राणा-यामः" यो०२. ४६ अर्थात् आसन के अभ्यास हो जाने पर श्वास और प्रश्वास की गित के विच्छेद का नाम प्राणायाम है।

स्वस्थ युवा मनुष्य के श्वास प्रश्वास की गति एक मिनट में प्रायः १८ या २० है। श्वास प्रश्वास की गति के विच्छेद या निरोध का अर्थ इस गति को कम करने से है। यदि मनुष्य एक मिनट में १८ श्वास लेता है तो वह कम से घटा कर एक मिनट में एक और इसी प्रकार शक्त्यनुसार कम कर सकता है। इस प्रकार श्वास प्रश्वास की गतिनिरोध का नाम ही प्राणायाम है।

प्राणायाम के महत्त्व और प्राणायाम के महत्त्व और श्रावश्यकता है हृद्य और फेफड़ों की क्रियाओं को समभना आवश्यक है।

मनुष्य का हृदय उसकी बन्द मुठ्ठी की हृदय तथा रक्त तरह होता है। यह छाती के बाएँ पार्श्व में होता है। हृदय में चार कोठड़ियाँ हैं। दो साफ़ खून के लिये और दो मैले खून के लिये। साफ़ और



मैले खून के प्रवाह के लिये हमारे शरीर में दो प्रकार की अत्यन्त सूदम नालियां हैं। एक तो वे नालियां हैं जो सारे शरीर से हृदय में आती हैं और दूसरी वे जो हृदय से सारे शरीर में जाती हैं। जो नालियां हृदय की तरफ़ जाती हैं उन्हें 'शिरा' कहते हैं और जो हृदय से शरीर की ओर जाती हैं उन्हें 'धमनी' कहते हैं।

शिराओं का काम यह है कि सम्पूर्ण शरीर से अशुद्ध खून को शुद्ध करने के लिये हृदय में लाया करें और धमनियों का काम यह है कि शुद्ध रक्त को हृदय से ले जाकर सारे शरीर में फैला दिया करें।

不、市

से

H

न

र

ये

ओं

की

र्श्व

प्रौर

अव प्रश्न होता है कि रक्त अग्रुद्ध क्यों हो रक्त अग्रुद्ध क्यों ? जाता है ? जिस समय पहिले रक्त हृदय से सूदम धमनियों द्वारा शरीर के प्रत्येक अङ्ग में जाने लगता है उस समय वह लाल रङ्ग का चमकदार और जीवनदायक गुणों से युक्त होता है । परन्तु जिस समय वह अपना कार्य करके शिराओं द्वारा हृदय की ओर वापिस आता है तब वह नीले रंग का मैला और गुणहीन हो जाता है । मैला होने का कारण यह है कि रक्त सब अङ्गों के ल और कूड़े कर्कट को बटोरते हुए वापिस आता है । रक्त में ओषजन (Oxygen) होती है वह खर्च हो जाती है और उसकी जगह एक विषेठी गैस कर्वनिकाम्ल गैस (Carbonic acid gas) रक्त में आ जाती है । परिणामतः खून का रंग मैला हो जाता है ।

गन्दा रक्त हृदय की चार कोठड़ियों में से ऊपर की बाई कोठड़ी (auricles) में पहुंच जाता है। जब यह भर जाती है तो इससे वह बाई ओर की दूसरी मैले खून की कोठड़ी (Ventricls) में जाता है। यह कोठड़ी उसे फेफड़ों में भेज देती है। फेफड़ों में आकर रक्त साफ होता है।

हमारे शरीर में दो फेफड़े हैं। एक फेफड़ों की रचना छाती के दाई श्रोर श्रीर दूसरा वाई श्रोर। तथा कार्य सामने से पसिलयां और पीछे से मेर-द्रण्ड मिलकर एक दृढ़ पिंजरा सा बनाते हैं जिसमें दोनों फेफड़े सुरिचत रूप से धरे हुए होते हैं। फेफड़ों की बनावट स्पंज के समान होती है। जब इनमें रक्त पहुंचता है तो जैसे पानी से स्पंज भर जाता है उसी प्रकार रक्त से वे भर जाते हैं। फेफड़ों में स्पंज के समान करोड़ों छोटी छोटी कोठड़ियां होती हैं। इनकी संख्या लगभग ७ करोड़ ३० लाख होती है।

जब हम श्वास लेते हैं तो वायु नासिका के रस्ते होती हुई स्वर्यंत्र 'Wind pipe' म जाती है। Wind pipe नीचे जाकर कई श्वास प्रणालियों में विभक्त हो जाता है जिन्हें Bronchial tubes कहते हैं। ये नालियां और भी पतली पतली नालियों में विभक्त होकर फेफड़ों की छोटी छोटी सब कोठड़ियों में चली आती हैं।



T

ह

न

क

1

₹-

नों

ट

से

1

यां

ख

स्ते

pe

हें

भी

टी

पहिले वताया जा चुका है कि गन्दा रक्त साफ होने के लिये हृदय से फेफड़ों में पहुंचता है। यह गन्दा रक्त फेफड़ों की छोटी छोटी कोठड़ियों में फैल जाता है। जब हम श्वास लेते हैं तो हवा भी वायु की छोटी छोटी प्रणालियों ह्यारा इन्हीं कोठड़ियों में पहुंचती है। वहां हवा श्वीर गन्दे रक्त का मेल होता है। जब हवा और गन्दे रक्त का मेल होता है। जब हवा और गन्दे रक्त का मेल होता है जिल एक प्रकार की जलन पैदा होती है। रक्त हवा की श्रोपजन को खींच लेता है और अपनी कर्वनिकाम्ल नामक विषेली वायु हवा को दे देता है जो कि प्रश्वास के साथ बाहर निकल जाती है। इस प्रकार हवा से ओपजन को ले लेने से रक्त फिर साफ, चमकीला, लाल रक्न का, जीवनदायिनी शक्ति से युक्त हो जाता है।

इस प्रकार रक्त साफ होकर हृदय की बाई त्रोर की कोठड़ी Auricles में चला जाता है। वहां से फिर बाई त्रोर की Ventricles में चला जाता है। वहां से फिर सूदम नालियों द्वारा सारे ऋड़ों में जीवन पोषण की शक्ति पहुंचाने के लिये चला जाता है। यह कार्य प्रतिच्ला हो रहा है।

पहिले बताया जा चुका है कि फेफड़ों में लगभग ७ करोड़ ३० लाख छोटी छोटी कोठड़ियां हैं। साधारण श्रवस्था में जब हम श्वास लेते हैं तो लगभग २ करोड़ कोठड़ियों में वायु पहुंचती है। शेष पांच करोड़ में वायु नहीं पहुंचती। जिस समय हम व्यायाम करते हैं, दौड़ते हैं व प्राणायाम करते हैं तभी इन शेष ५ करोड़ कोठड़ियों में वायु पहुंचती है। जो पुरुष न व्यायाम करते हैं न प्राणायाम करते हैं उनकी फेफड़ों की ७ करोड़ ३० लाख कोठड़ियों में से बहुत ही थोड़ी कोठड़ियों में वायु पहुंचती है। जिसके परिणाम- खरूप उन कोठड़ियों में वायु पहुंचती है। जिसके परिणाम- खरूप उन कोठड़ियों में रोग के कीटागा पैदा हो जाते हैं, धीरे धीरे ये रोग के कीटागा बढ़ते जाते हैं, जिससे सैकड़ों प्रकार के रोग और उपद्रव पैदा होने लगते हैं। यदि फेफड़ों के उपरिभाग में श्वास द्वारा वायु न पहुंचे तो वहां ट्युवरकल नामक कृमि इकट्ठे हो जाते हैं जिससे कि च्य रोग (Tuberculosis) हो जाता है।

इसके श्रातिरिक्त पूरे परिमाण में फेफड़ों में हवा न पहुंचे तो फेफड़ों में जो गन्दा रक्त शुद्ध होने को श्राया है वह पूरा शुद्ध न हो सकेगा और वह अशुद्ध रक्त ही हृदय में वापिस चला जावेगा। हृदय उस फेफड़ों से वापिस श्राये अशुद्ध रक्त को रोक नहीं सकता। उसे धमनियों द्वारा सारे शरीर में पहुंचाना ही होगा। प्रत्येक श्रङ्ग को जीवनदायिनी शक्ति से युक्त शुद्ध रक्त न मिलने से उनकी पृष्टि भी रुक जाती है। परिणामतः मनुष्य निस्तेज हो जाता है। उसका दिमारा काम नहीं कर सकता है और उसकी रोगों की प्रति-रोधक शक्ति घट जाती है।



डाक्टरों ने हिसाब लगाया है कि प्रत्येक ४ मौत में से एक मौत फेफड़ों के रोग से होती है। १४ वर्ष से ऊपर मरने वाले प्रति ३ मनुष्यों में से १ की मौत फेफड़ों के रोग से होती है। अकाल से, महामारी से तथा युद्धों से इतने मनुष्य नहीं मरते जितने फेफड़ों के रोग से मरते हैं। अकेले भारतवर्ष में फेफड़ों के केवल एक रोग-चयरोग-से २४ घण्टे के प्रत्येक मिनट में एक आदमी मर रहा है। इससे फेफड़ों की बीमारी की भयंकरता का अनुमान लगाया जा सकता है। यह सब हमारी अज्ञानता का परिणाम है। परमात्मा ने वायु का अखण्ड भण्डार हमें दिया है। हम अपनी अज्ञानता से इस प्राण्यद वायु के भण्डार से लाभ नहीं उठाते।

च्चरोग जैसे भयंकर रोगों से बचने के लिये, स्वास्थ्य श्रीर दीर्घायु प्राप्त करने के लिये, तथा बृद्धावस्था में भी यौवन की शाक्ति से सम्पन्न होने के लिये श्रावश्यक बात यह है कि हमारे फेफड़ों की प्रत्येक कोठड़ी में हवा पहुंचती रहे। फेफड़ों की प्रत्येक कोठड़ी में हवा पहुंचाने का एकमाल उपाय प्राणायाम ही है। इससे हम प्राणायाम के महत्व श्रीर श्रावश्यकता को भलीभांति श्रनुभव कर सकते हैं।

प्राणायाम से फेफड़ों की प्रत्येक कोठड़ी में हवा कैसे पहुँचती है ?

यु

त

न

П

जिस समय प्राणायाम के द्वारा हवाको बाहर कुछ देर रोकते हैं तो उसके बाद श्वास तेने की बड़ी प्रवल इच्छा छौर आवश्यकता अनुभव होने लगती है। उसका परिणाम यह होता है कि श्वास तेते समय हवा आंधी के समान फेफड़ों में पहुंचती है। जैसे तेज हवा या आंधी शहर के प्रत्येक कोने कोने में पहुंच जाती है उसी प्रकार प्राणायाम द्वारा जब हम वेग से श्वास तेते हैं तो वह भी फेफड़ों की प्रत्येक कोठड़ी में पहुंचता है। इस प्रकार प्रत्येक कोठड़ी की सफाई हो जाती है जिस से वहां रोग के कीटा ए इकट्ठे नहीं हो सकते। परिणामतः मनुष्य फेफड़ों के सेंकड़ों रोगों से बच जाता है।

इस के अतिरिक्त क्यों कि प्राणायाम से बहुत सी वायु अन्दर जाती है इस लिये अशुद्ध रक्त की सफ़ाई भी अच्छी प्रकार हो जाती है। रक्त को वायु की बहुत सी ओषजन को अपने में खेंच लेने का अवसर मिलता है। रक्त उस प्राणप्रद वायु को सब अङ्गों में, शरीर के प्रत्येक कण, मांस, और इन्द्रिय में पहुंचा देता है, जिससे कि प्रत्येक ग्रंग शक्तियुक्त, दृढ़ और बलवान बनता है। परिणामतः सारा शरीर स्वास्थ्य, निर्मल, और कांतियुक्त बन जाता है।

शारीरिक आरोग्यता के लिये प्राणायाम की योग्यता की श्रावश्यकता उपरोक्त कथन से स्पष्ट है। जो व्यक्ति इस महान् कर्तव्य की उपेचा करता है वह अपने फेफड़ों में धीरे धीरे घुन लगा रहा है और सैंकड़ों रोगों सहित अपनी मौत को खयं बुला रहा है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने प्राणायाम के इस महत्व को अनुभव करते हुए प्राणायाम को एक धार्मिक कर्तव्य बना दिया है। इस कर्तव्य की उपेचा पाप के तुल्य है जिसके प्रायिश्च के लिये डाक्टरों के द्वार पर स्वास्थ्य के लिये शीघ भीख मांगनी पड़ती है।

Ţ

f

व

f

ी

न

द

य

Į

п,

T

न्

ारे

प्राणायाम के 1 तिये शुद्ध स्थान पर कुशा या ऊन का आसन विद्या पर कुशा या ऊन का आसन विद्या पर कुशा या ऊन का आसन विद्या सिद्धासन लगा कर बैठना चाहिए। स्थान पर होना चाहिए कि छाती, गर्दन और मस्तक एक सीध में होवे।

रंचक इस प्रकार बैठकर पहिले वायु को धीरे धीरे बाहर निकाल दो। फिर पेट को पीछे सिकोड़ना ग्रुरु करो। पेट को सिकोड़ने से डायफाम उपर को उठता है। (डायफाम पेट और छाती के बीच में एक प्रकार का लचकीला चिकना चादर के समान मांस का परदा सा है। हृदय की धड़कन के समान यह परदा आप से आप उपर और नीचे होता रहता है। इसके उपर नीचे होने से ही फेफड़ों में रवास आता है और बाहर निकलता है) डायफाम के उपर उठने से फेफड़ों पर दबाव पड़ता है। फेफड़ों के दबने से उनमें जो हवा बची रहती है वह भी बाहर आ जाती है। इस प्रकार पेट सिकोड़ने

को 'उड्डियान वन्ध' कहते हैं। फिर इसी अवस्था में प्राण को वाहर ही रोके हुए कुछ च्रण तक निश्चल वेठे रहना चाहिए।

फिर 'उड्डियान वन्ध' को खोल कर अर्थात् पेट पूरक को नीचे ढ़ीला छोड़ कर नासिका के द्वारा रवास को धीरे धीरे अन्दर भरना चाहिए। श्वास को अन्दर भरते हुए सावधानी यह होनी चाहिये कि पहले श्वास से फेफड़ों के निचले भाग को भरना चाहिए। फेफड़ों के निचले भाग के भर जाने से डायफाम पर द्वाव पड़ता है जिससे कि पेट कुछ फूठ जायगा। जब नीचे का हिस्सा इस प्रकार से भर जाय तो फेफड़ों के मध्य भाग को भरना चाहिए जिससे छाती के अपर का भाग थोड़ा अपर को उभर जायगा। अब छाती के अपर भाग को भरने से पहिले ठोड़ी को करठ के साथ लगा लेना चाहिए। ठोड़ी को करठ के साथ छगाने को 'जाल-धरवन्ध' कहते हैं। यदि 'जालन्धरवन्ध' न लगाया जाय तो प्राण का आघात मस्तिष्क और ज्ञानतन्तुओं पर पहुंच जाता है जिससे हानि होने की सम्भावना है।

जिस समय श्वास फेफड़ों में इस प्रकार भर जाय कुम्मक तो उसे कुछ काल तक अन्दर ही रोके रखना चाहिए। श्वास रोकने में जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए।

रेचक कर नासिका से धीरे धीरे श्वास को बाहर



400 But

निकाल देना चाहिए। श्वास को निकाल कर फिर 'उड्डियान बन्ध' लगा लेना चाहिए और कुछ च्चण तक श्वास को बाहर ही रोक देना चाहिए। जब सब हवा निकल जाय तो पेट को ढीला छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार एक प्राणायाम होता है।

प्राणायाम में समय की अवधि निम्न प्रकार से अनुभवी लोगों ने निश्चित की है। समय की अवधि के अनुसार प्राणायाम निकृष्ट, मध्यम, उत्तम तीन प्रकार का कहा जाता है।

|          | पूरक  | कुम्भक | रेचक           |
|----------|-------|--------|----------------|
| ानेकृष्ट | ४ सै. | १६ सै. | <b>प्र</b> सं. |
| मध्यम    | ξ,,   | २४ ,,  | १२ ,,          |
| उत्तम    | ς,,   | ३२ ,,  | १६ "           |

I

य

व

य

ल

T

समय की अवधि के विषय में साधारण नियम यह है कि पूरक में जितना समय छगे उसका चौगुना कुम्भक में और दुगना रेचक में लगना चाहिए।

प्राणायाम करते हुए 'श्रों भूः श्रों भुवः' इत्यादि प्राणायाम मंत्र का मानसिक जाप विशेष लाभदायक है। पूरक में यदि प्राणायाम मंत्र की एक श्रावृत्ति की हो तो कुम्भक में चार श्रोर रेचक में दो आवृत्ति करनी चाहिए।

प्राणायाम के महत्व और आवश्यकता है। संनेप से कहा जा सकता है कि—

प्राण याम करने वाला व्यक्ति चयरोग जैसे भयंकर रोग तथा खांसी, श्रन्य बहुत से फेफड़े सम्बन्धी रोगों से सुरिचत रहता है।

प्राणायाम से फेफड़ों में पूर्णरूप से हवा पहुंचने से रक्त की सफाई अच्छी तरह से होती है इस लिये रक्त-विकार सम्बन्धी रोग से व्यक्ति सुरिच्चत रहता है।

प्राणायाम आमाशय Stomach कलेजा (Liver) तथा पित्ताशय (Pancreas) इत्यादि पाचन में सहायक अङ्गों तथा आंतों (Intestines) और गुदीं इत्यादि मैल खारिज करने वाले अङ्गों की सबसे उत्तम व्यायाम है। प्राणायाम से पाचन तथा उत्सर्जन में सहायक अङ्गों की व्यायाम हो जाने से अजीर्ण तथा कव्जी (Constipation) की शिकायत नहीं हो सकती।

श्वास नािं का तथा फेफड़ों की निर्वतता से तथा ठंडी हवा लग जाने से जुकाम हो जाता है। प्राणायाम करने वाला व्यक्ति इस रोग से भी बचा रहता है।

1-

1

पां ख

ल

अं

वह आ

कि

H

सर

re

यदि एक शब्द में कहें तो प्राणायाम का अभ्यासी ६० प्रतिशतक रोगों से अनायास बच सकता है।

(ख) प्राणायाम और मानसिक उन्नति छान्दोग्योपनिषद् में लिखा है:—

''स यथा शाक्विनः स्त्रेण प्रबद्धो, दिशं दिशं पतित्वा अन्यत्रायतनमलब्ध्वा, बन्धमेवोपाश्रयतेः एव मेव खंतु सोस्य ! तन्मनो दिशं दिशं पतित्वाऽन्यत्रायतनम-लब्ध्वा प्राणमेवोपाश्रयते, प्राणबन्धनं हि सौस्य मनः"

( छान्दोग्य ६. ८. २ )

अर्थात्—"जिस प्रकार डोरी से वन्धा हुआ पतंग अनेक दिशाओं में उड़ कर दूसरे स्थान पर आश्रय न मिलने से अपने मूल स्थान पर ही आ जाता है, उसी प्रकार हे प्रिय, यह मन भी अनेक दिशाओं में घूम घाम कर दूसरे स्थान पर आश्रय न मिलने के कारण प्राण का ही आश्रय करता है क्यों-कि हे प्रिय! मन प्राण के साथ बंधा हुआ है।"

William Jesse Feiring ने "Personal Hygien" नामक पुस्तक में मन और प्राण के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में छिखा है:—

"The mode of our breathing is closely related to our mental condition, either influences

the other Agitation makes us catch our breath and sadness makes us sigh. Conversely slow even breathing calms mental agitation. It is not without reason that in the East breathing exersises are used as a means of cultivating mental poise and as an aid to religious life."

(

ग्

क

ब

व

प

प्र

श्रधीत "श्रासोच्छ्वास के प्रकार का हमारी मान-सिक स्थिति से घनिष्ठ सम्बन्ध है। इन दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। मानसिक चोभ से हमारा श्रास निरुद्ध-कल्प सा हो जाता है श्रौर उदासी से हम ठंडे श्वास लेने छगते हैं। इसके विपरीत मन्द श्रौर एकरस श्वास से हमारा मानसिक चोभ शान्त हो जाता है। पूर्वीय देशों में प्राणायाम का मानसिक समता प्राप्त करने तथा धार्मिक जीवन में सहायक रूप से उपयोग अकारण ही नहीं हुआ है।"

इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि प्राण के साथ मन का घिनछ सम्बन्ध है। मन और प्राण में इस घिनछ सम्बन्ध के होने के कारण ही प्राण को वश में करने से मन स्थिर व एकाप्र होता है। प्राणायाम में मन को एकाप्र करने की योग्यता है इसे अन्य भी पश्चिम के विद्वान मानने लगे हैं:

K. L. Anderson की सम्मित में—

An undoubted aid to concentration is to practice deep and regular breathing"

श्रर्थात्-मानसिक एकाप्रता में प्राणायाम निस्सन्देह सहायक है।

महर्षि पतञ्जलि का मत इस सम्बन्ध में दर्शाया जा चुका है।

प्राणायाम से मन की चंचलता मन्द पड़ती है और अन्त में स्थाहिमक उन्नति मन का निरोध हो जाता है। मन के निरोध से इन्द्रियां अन्तर्भुख हो जाती हैं। ज्ञान और क्रिया के कार्य्य वन्द हो जाते हैं, सब विद्येप हट जाते हैं। परि-णामतः आत्मा अपने स्वरूप में स्थित रहता है, प्रकाश की भांकी प्राप्त करता है तथा अपने अन्दर विद्यमान परमात्मा का साद्यात् कर पाता है। योगदर्शन में प्राणायाम का फल बताते हुए महर्षि पतञ्जलि लिखते हैं:—"ततः द्यीयते प्रकाशा-वरणम्" अर्थात्—प्राणायाम सिद्ध होने पर प्रकाश पर पड़ा पर्दा हट जाता है, आत्मा की ज्योति प्रकट हो जाती है, अनन्त प्रकाश खुल जाता है।





### अचमर्षण मंत्र

( ऋषिमाधुच्छन्दसोऽघमर्षणः, देवता भाववृत्तम् ; छन्दोऽनुष्टुप् )

त्रों ऋतश्च सत्यश्चाभीद्वात्तपसोऽध्यजायत ।
ततो राज्यजायत ततः समुद्रोऽर्णवः ॥१॥
त्रों समुद्राद्र्णवादिष संवत्सरोऽजायत ।
त्राहोरात्राणि विद्धिद्धिस्य मिषतो वशी ॥२॥
त्रों सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत् ।
दिवश्च पृथिवीं चान्तरित्तमथो स्वः ॥३॥
(क्राग्वेद १०.१९०.१-२-३)

वेद (ग्रा

(त

( ₹

हुग्रा करने

(3)

को । (य

शब्द् श्रधि

जिना द्वारा

नाम का व

से ह

दोसौ

### शब्दार्थ-

(ऋतं १) 'ऋतं अर्थात् नैतिक नियम अथवा यथार्थं ज्ञान वेद (सत्यं २) 'अर्थात् प्राकृतिक नियम अथवा प्राकृतिक जगत् ये दोनों (स्रमीद्धात् ३) सब स्रोर से प्रकाशमान (तपसः) तपोमय भगवान् से उत्पन्न हुए (ततः) उससे (रात्रिः) प्रलय (स्रजायत) उत्पन्न हुई (ततः) उस प्रभु से ही (समुद्रः) समुद्र (स्रण्यः) जलवाला हुस्रा (स्रण्यात्) जलवाले (ससुद्रात्) समुद्र से (स्रिधि) पीछे (संवत्सरः) चण-मुद्धर्त-प्रहर-विशिष्ट काल (स्रजायत) उत्पन्न हुस्रा (विश्वस्य) समस्त (मिषतः) निमेपोन्मेप स्रर्थात् हरकत करने वाले प्राणी जगत् के (वश्री) वश्र में रखने वाले परमेश्वर ने (स्रहोरात्राणि) दिन रात को (विद्धत् ) रचा (धाता) संसार को धारण करने वाले परमेश्वर ने (स्र्याचन्द्रमसौ) सूर्यं, चन्द्र को (यथापूर्व) पूर्व सृष्टि के समान (दिवश्च) द्यूलोक को भी

१-२. ऋत, सत्य। वैदिक साहित्य में ऋव श्रीर सत्य इन दो शब्दों का प्रयोग परस्पर भिन्न भिन्न श्रथों में हुआ है। सत्य शब्द श्रिकतर उन भौतिक तथा मानिसक सचाइयों के लिये प्रयुक्त हुआ है जिनका ज्ञान हमें पञ्चे न्द्रिय तथा मन श्रथांत बाह्य श्रीर श्रान्तरिक करणों हारा होता है। दूसरे शब्दों में वैज्ञानिक तथा दार्शनिक सचाइयों का नाम सत्य है। 'ऋत' वह श्राध्यात्मिक तत्व है जो इन भौतिक सचाइयों का मूल है। इसका प्रत्यन्न योगियों को 'ऋतम्भरा प्रज्ञा' के उदय होने से होता है।

३. श्रभीद्धात्—श्रभीद्ध शब्द 'श्रभि' उपसर्गपूर्वक 'इन्घी-दीसी' धातु से बना है। (पृथिवीं) पृथिवी (च) ग्रीर (ग्रान्तरित्तं) ग्रान्तरित्तं को भी (ग्राथो) ग्रीर (स्वः) सुखधाम ग्रायवा ग्रान्त चमकते हुए प्रह उपग्रह (ग्राकट्ययत्) रचे।

4

y

Ŧ

व

f

7

क

4

5

प्र

वि

प्र

भावार्थः—सब ज्ञान के भएडार वेद तथा यह प्राकृतिक जगत् तपोनिधि परमात्मा से प्रकट हुए । प्रलयकर्ता भी परमेश्वर है। श्राकाश में जलवाले मेघ तथा पृथ्वी पर लहरें मारते हुए समुद्र उसी प्रभु की रचना है। चए, मुहूर्त, प्रहर, दिन-रात, सूर्य चन्द्र, सुलोक, पृथिवी लोक, श्रान्तरिच लोक, श्रान्य चमकते हुए प्रह उपप्रह, सम्पूर्ण जगत् को वश में रखने वाले तथा सबका धारण पोषण करने वाले प्रभु ने ही पूर्व सृष्टि के समान बनाये हैं।

व्याख्या:-

श्रक्तस्पर्शों के मन्त्रों से श्रात्मिनिरीच्चण हो चुका। श्रात्मिनिरीच्चण से जिन दोषों का ज्ञान हुआ उनका मार्जन मन्त्रों से परमात्मा के भिन्न भिन्न नामों के चिन्तन से मार्जन किया गया। प्राणायाम मंत्रों से मन को एकाप्र व समाहित करके परमात्मा के उन्हीं नामों का स्मरण करते हुए भिन्न भिन्न अङ्गों में भिन्न भिन्न गुणों को बसाने का प्रयत्न किया गया। श्राधमर्पण के मंत्रों से अब श्रान्तिरक प्रचालन के लिये प्रयत्न है।

पाप के अवसान के प्रयत्न में ही परम पवित्र प्रभु की पूजा का प्रारम्भ है। पाप प्रवल है। पापसैन्य पर विजय पा सकना सरल नहीं। प्रलोभनों को ठुकरा सकना सतत अभ्यास और साधना चाहता है। पूर्णता के लिये प्रयक्षशील पुरुष भी पद पद पर पाप सैन्य से परास्त होता है। जिस समय काम, कोध, लोभ, मोह इत्यादि शत्रु अपनी सेना सजा कर आक्रमण करते हैं उस समय मैदान में डट कर लोहा लेना किसी वीर और धीर का ही काम है। ऋर्जुन ने यह युद्ध लड़ा है। वह निम्न क्षोक में मानव हृदय की भावना को प्रकट करते हुए भगवान कृष्ण से कहता है:—

> "श्रथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति प्रुक्षः। श्रनिच्छन्नपि वार्ष्णिय बलादिव नियोजितः"॥

अर्थात्—"न जाने कौनसी शक्ति है जिससे कि मनुष्य न चाहते हुए भी जबरन पाप में प्रवृत्त किया जाता है।"

पाप की इस प्रबलता के कारण ही सन्ध्या के प्रारम्भ में भिन्न भिन्न उपायों से पाप के प्रचालन का प्रयत्न किया जा रहा है।

पाप पर त्राक्रमण के दो उपाय हैं। प्रथम प्रतिपत्त भावना का उत्थापन त्रौर दूसरा पाप की जड़ का उन्मूलन। प्रथम उपाय के विषय में महर्षि पतञ्जलि लिखते हैं:—

'वितर्क बाधने प्रतिपत्तभावनम् ' ( योगदर्शन २.३३ ) °

अर्थात-'वितर्क जब आक्रमण करे तब प्रति पन की भावना करनी चाहिये' यम नियमों के विरोधी-हिंसा, भूठ, चोरी, विषयासक्ति इत्यादि वितर्क कहाते हैं। जब यह आक्रमण करें तो इनके प्रतिपत्त (विरोधी सद्गुणों) का चिन्तन करना चाहिए। उदाहरणार्थ जब काम सतावे, तो ब्रह्मचर्य का चिन्तन करे। यह ठीक है कि जब काम की श्रांधी उठे तो कुछ देर विचार के लिए ठहर सकना सहज नहीं। काम त्रांधी के समान उड़ाए ले जाता है परन्तु जिसने विजय प्राप्त करनी है उसे तो इस आंधी में भी दृढ़ संकल्प से स्थिर होना होगा, कुछ देर ठहरना होगा, विचार और ंचन्तन करना होगा। काम का परिगाम शक्ति त्रीर वल का विनाश, खास्थ्य और सौन्दर्य का हास तथा पश्चात्ताप श्रीर त्रात्म-ग्लानि है। दूसरी ओर काम पर विजय अधवा ब्रहाचर् का परिणाम-विजय का उल्लास, अजीबोग्ररीव मस्ती तथा अनिर्वचनीय आत्मप्रसाद है। इस प्रकार प्रतिपद्मभावना से-काम के विरोधी ब्रह्मचर्य के सुपिएणाम के चिन्तन से-काम रूपी प्रवल शत्रु का सिर कुचला जा सकेगा। पाप पर विजय पाने का यह प्रथम उपाय है।

मार्जन तथा प्राणायाम मंतों से इसी प्रथम उपाय द्वारा पाप पर आक्रमण किया गया है । परमात्मा के भिन्न भिन्न नामों का स्मरण करते हुए सत्य, तपस्या, महानता 'इत्यादि पवित्र गुणों को भिन्न भिन्न स्रङ्गों में बसाने द्वारा पाप भावना के प्रचालन का प्रवल प्रयत्न किया गया है।

पाप पर विजय पाने का दूसरा उपाय पाप की जड़ पर प्रहार करना है। 'न रहे बांस न बजे बांसरी' श्रायमर्थण के मन्तों से इसी उपाय के अनुसार पाप की जड़ पर चोट की गई है।

सब पापों की जड़ श्रविद्या व श्रज्ञान है। भगवान् बुद्ध ने अविद्या को ही मूल व्याधि माना है:—

न

Ч

र

ल

I

T

T

य

के

11

U

''ततो मला मलतरं त्राविज्जा परमं मलं एतं मलं पहत्वान निम्मला होथ भिक्खवो।" (धम्मपद मलवग्गो)

अर्थात्—"जितनी मिलनताएं हैं उनमें सबसे बढ़ कर मिलनता अविद्या व अज्ञान है। हे भिच्चगण ! इस मल को छोड़ कर पवित्र बनो।"

यह अज्ञान ही वह दीवार है जिसने आत्मा को सीमित और स्वार्थबद्ध बना रक्खा है। यही वह आवरण है जिसने परिच्छित्र आत्मा को अनन्त आत्मा के दर्शन से वंचित कर रक्खा है। यही वह मुलम्मा है जिसने हमारे विशुद्ध स्वरूप को हमसे ओमल किया हुआ है।

अज्ञान-ग्रपने स्वरूप व स्थिति का श्रज्ञान-मुख्यतः दो शकलें धारण किया करता है। कभी श्रभिमान की, कभी श्रवमान की। श्री पं० चमूपति जी ने श्रज्ञान के इन दोनों

इ

र्क

पा

स

मं

वि

स

अ

羽

स्वरूपों का सुन्दर वर्णन किया है—"कोई तो अपने आपको परमात्मा का वड़ा भाई कहता है और अन्य प्रााणियों पर अत्याचार करना उस ज्येष्ठ भ्रातृत्व का स्वाभाविक फल जानता है। वह अपनी वास्ताविक स्थिति से ऊंचा उड़ा। यह उक्त अज्ञान का एक रूप है जिसे 'अभिमान' कहते हैं। एक और महाशय अपना इतना भी अस्तित्व नहीं जानता जितना जड़ प्रकृति का। वह रींगता है और गिड़गिड़ाता है। आत्मिवश्वास उसमें नहीं। काम करने का उत्साह उससे दूर है। यह उक्त अज्ञान का दूसरा रूप है जिसका लौकिक नाम भय क्ष है।"

संसार में जितना अन्याय व अत्याचार है, जितना पाप और पतन है वह सब अभिमान तथा अपमान से है। जो अज्ञान की इन दोनों अवस्थाओं से हटा वह पाप से छूटा। अध्मर्षण के मंत्रों से अज्ञान की इन्हीं दोनों अवस्थाओं पर प्रहार किया गया है।

अघमधेण का अर्थ है 'अघ का मर्घण' अर्थात् पाप का निवारण व दूरीकरण। ऋग्वेद के 'ऋतञ्च सत्यञ्च' इत्यादि तीन मंत्रों को अघमर्षण मंत्र इसिटिये कहते हैं क्योंकि इन मंत्रों का द्रष्टा अघमर्षण ऋषि है। किसी ऋषि ने

अभय शब्द का प्रयोग यहां उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। जिस भाव
को व्यक्त करने के लिए भय शब्द का प्रयोग हुआ है उसी भाव को
'श्रवमान' शब्द ग्रिथिक उत्तमता से व्यक्त करता है।

इन मंत्रों के मनन से अघ का मर्षण किया होगा इसलिये इनका नाम अघमर्षण है। अथवा इन मंत्रों में अघ के मर्षण की अद्भुत राक्ति है इसिटिये इन मंत्रों का नाम अघमर्षण है। मनु महाराज ने ऋग्वेद के इन तीन मंत्रों के सूक्त की महिमा का वर्णन किया है।

> ''यथाश्वमेधः ऋतुराट् सर्वपापापनोदनः तथा ऽधमर्पणं स्वनंत सर्वपापापनोदनम्'' (मनुः ११,१६.)

त्रर्थात् ''जैसे यज्ञों में राजा अश्वमेध यज्ञ सब पापों को दूर करने वाला है उसी प्रकार अधमर्षण सूक सब पापों का निवारक है।

प्रश्न हो सकता है कि इन मंत्रों में क्या विशेषता है जिससे कि यह सब पापों के निवारण में समर्थ है ? इन मंत्रों में सृष्टि और प्रलय का वर्णन है। पूछा जा सकता है कि सृष्टि प्रलय के वर्णन का अघमर्थण के साथ क्या सम्बन्ध है ?

पहिले बताया जा चुका है कि सब पापों की जड़ अज्ञान है। अज्ञान के दो रूप हैं अभिमान और अपमान। अधमर्पण के मंत्रों में सृष्टि और प्रलय का वर्णन कर अभिमान तथा अपमान पर चोट की गई है। इस प्रकार पाप की जड़ के उन्मूलन से सब पापों को दूर करने का प्रयत्न किया गया है।

जिसे ऋहंकार सताता है, जिसे अभिमान का मद चढ़ता है, जो गीता के शब्दों में आसुरीवृत्ति वाले पुरुष के समान समभता है—

## "ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुरवी"

मैं स्वामी हूं, मैं भोक्ता हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं सुबी हूं तथा—

### त्राख्योभिजनवानास्मिकोऽन्योऽस्ति सदृशो मया"

में धनवान हूं, में बड़े खानदान का हूं, मेरे समान दुनिया में कौन है, इत्यादि, वह इस विशाल ब्रह्माएड पर जरा हि डाले। जिस पृथ्वी पर वह खड़ा है और जिस सूर्य के प्रकाश से वह देख पाता है उसकी विशालता पर विचार करे, क्या उसे अपनी अल्पता का अनुभव नहीं होता ?

ऐ अभिमान में मस्त मनुष्य ! जरा नजर उठा। इस विराद् विश्व को देख, जिसके एक पत्ते की रचना को समभने में मनुष्य का सम्पूर्ण ज्ञान-जिसका कि उसे सबसे अधिक घमएड है असमर्थ है। इस विश्व की रचना में उस विराद् प्रमु का क्या हाथ दिखाई नहीं देता जिसका एक एक नियम अदूट और अविचल है, जिसकी ज्यवस्था अचम्भे में डाउती है, जिसका न्याय अजुएण और अपूर्व है, सम्पूर्ण

का

ाद

के

वी

ान

रा

के

₹,

TI

को

ासे

उस इक

में

To the

विषयों के भण्डार वेद जिस के निश्वासमात्र हैं, अनन्त काल से संसार में प्रकाश का प्रसार करने वाले सूर्य्य और चांद जिसकी लीला के निमेष मात्र हैं, ऊंची लहरों में उमड़ता असीम समुद्र जिसकी आज्ञा से सीमा न छोड़ने को विवश है और जिसके हुक्म को बजाने के लिये हजारों आत्मायें हरवक़त हाथ जोड़ कर खड़ी हैं।

ऐ अपनी शक्तियों का अभिमान करने वाले मनुष्य ! जरा दूसरी ओर भी नजार उठा । विश्वरचना का चित्र देखा, प्रलय का चित्र भी देख । जिस समय इस विशाल ब्रह्माण्ड का निर्माण करने वाला विराट् प्रभु प्रलय का महाताण्डव करता है, धरती कांप उठती है, आसमान में चमकने वाले सूर्य्य, चांद और सितारे टूट पड़ते हैं । ऊंचे खड़े पहाड़ों का कण कण चकनाचूर हो जाता है । विशाल समुद्र की वृंद वृंद सूख कर आसमान में विलीन हो जाती है । सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का कण कण अलग होकर न जाने कहां उड़ जाता है ।

जो मनुष्य श्रयमर्पण के मंत्रों में वार्णित सृष्टि और प्रलय की इन महान् घटनात्रों पर विचार करता है, वह इस विश्व की रचना तथा संहार करने वाले प्रभु के विराद् रूप का दर्शन करता है। उसके मुंह से श्रनायास निकल पड़ता है:—

'अगोरणीयान् महतो महीयान्'

( कठ: २. २० )

प्रभु महान् से महान् है। जो इस 'महतो महीयान' के दर्शन कर लेता है वह अभिमान क्या करेगा? जहां सूर्य का अनन्त प्रकाश है वहां टिमटिमाता दीपक क्या? जहां असीम समुद्र है वहां वूंद की हस्ती क्या? मनुष्य को अल्पता का अनुभव होता है, अहंकार दूटता है, हृदय नम्न होता है और और मस्तक श्रद्धा से चग्णों में भुक जाता है।

जिसे अवमान सताता है, जो अपने आप को अत्यन्त तुन्छ समभ रहा है, जिसे अपने पतन से निराशा है और निरुत्साह है, जिसे विषाद और अवसाद घेरे हुए हैं वह भी इन अधमर्पण के मंत्रों में वर्णित सृष्टि और प्रलय की दिव्य घटनाओं को देखे। सृष्टि के वाद प्रलय है, परन्तु प्रलय के वाद सृष्टि है। जो अगु अगु को तोड़ता है, वह तोड़ फोड़ के पश्चात जोड़ता भी है। इस विश्व का निर्माण कर्ता प्राणी प्राणी को जीवन दे रहा है। अगु अगु को गित दे रहा है। जंगल के फूल में भी किस्म किस्म के रङ्ग भर रहा है। समुद्र के गहरे तल में विचरने वाले जलचरों को भी भोजन दे रहा है। इस सृष्टि के कर्ता को अपनी सृष्टि के अगु अगु की चिन्ता है। मनुष्य तो उस विश्वकर्ता की सर्व श्रेष्ठ रचना है। फिर निराशा कैसी! हतोत्साह होना क्या! विषाद और अवसाद को अवकाश कहां!

7

3

4

उ

श्रपनी गिरावट से ऐ रींगते और गिड़गिड़ाते मनुष्य ! विश्व के निर्माण करने वाले विराट् प्रभु की देवीय घोषणा को क्या नहीं सुना ?—

# "सर्वधर्मान्यरित्यज्य मामेकं शर्गं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोचिष्ण्यामि मा शुचः"

(गीतां १८ ६६)

"सव धर्म के भगड़ों को छोड़ कर एक मेरी शरण पकड़, शोक मत कर, मैं तुभे सब पापों से मुक्त करुंगा"

यह दैवीय घोषणा तुमे उठाती नहीं ? तेरे निराश श्रीर हताश हृदय में क्या किसी नवीन श्राशा को फूँक नहीं देती ?

## 'अहोरात्राणि विद्धद् विश्वस्य मिषतो वशीं'

सम्पूर्ण प्राणी जगत् को वश में करने वाले विधाता ने अहोरात्र का निर्माण किया है। यह अहोरात क्या स्पष्ट रूप से नहीं कर रहा कि दिन के बाद रात्रि है और रात्रि के पश्चात् दिन है। प्रकाश के पश्चात् अन्धकार है परन्तु अन्धकार के पश्चात् सूर्य का चमकता प्रकाश है। विधाता का यह अहोरात्र, रात्रि के अन्धकार के बाद प्रतिदिन नई नई शिक्तियों के साथ उदित होने वाला नया नया प्रभात, क्या तुमे नई नई उमझों से उन्नति के पथ पर अपना पग उठाने के लिये उत्साहित नहीं करता?

सृष्टिकर्ता के लिये असम्भव क्या! जड़ परमागुत्रों से वह सुन्दर संसार खड़ा करता है। नीचे पड़े हुओं को उठाता है। डूबतों को बचाता है। पतित से पतित का उद्घार कर सकता है। उसकी एक वर्षा से सूखे और मुरमाये हुए घास, पित और पेड़ फिर से लहलहा उठते हैं। जो प्रलय के विनाश के बाद इस विशाल विश्व की फिर से रचना करता है उसके लिये तुमें उठा सकना कौन बड़ी बात है? वह उठा सकता है, उठाता है, नवीन रचना करता है, जीवन देता है। आवश्यकता इस बात की है कि उठने की तड़पन तो दिखा। अपनी शक्तियों का अपमान न कर, जरा एक बार पाप से लड़ कर तो देख, विश्वकर्ता की शरण पकड़, विगड़े जीवन को वह बना देगा, सब तुच्छता को मिटा देगा, तुमे महान् बना देगा।

जब अपमान हटता है मनुष्य पापों से छूटता है अघों का मर्षण होता है।

### अधमर्पण

विनय

है सम्पूर्ण संसार के रचने वाले जगत्पिता परमेश्वर! तुम विभुवन पावन हो। यह जानते हुए कि पाप के अवसान के प्रयत्न में तुम्हारी सची पूजा व आराधना का आरम्भ है, मैं पाप का मर्पण कहां।

पाप प्रवल है। प्रलोभन पग पग पर पथभ्रष्ट किया चाहते हैं। हे महान प्रभु! तुम्हारी शरण पकड़ कर मैं अब पाप का समूल नाश किया चाहता हूं। श्री सप दूस श्रत

मैं अ पाप निर मैं उ

बाद तुम्ह

मस

चम

तुम तुम तुम

चम ग्रें

हे सबके धारण करने वाले प्रभु ! जब तुम्हारी कृपा और करणा से मुक्ते ऐश्वर्थ मिलता है, वल प्राप्त होता है, सफलता चरण चूमती है तो में आभिमान में मस्त होता हूँ, दूसरों को छोटा समभता हूँ, तिरस्कार करता हूँ, अन्याय तथा अयाचार करना अपना अधिकार समभता हूं।

हे परम महान्! जीवन के दूसरे च्लाों में जव मैं असफल होता हूँ, अपना पतन सममता हूँ। पग पग पर पाप से पराजय पाता हूँ, तो आत्मा का अवमान करता हूँ, निराश होता हूँ, अन्धकार देखता हूँ, हे सृष्टिकर्ता! जब मैं नजर उठाता हूँ, तेरी महान रचना को देखता हूँ तो चमकते सूर्य, चन्द्र, टिमटिमाते सितारे, उमड़ते समुद्र, बादल, गुलोक, पृथ्वीलोक तथा अन्तरिच्च लोक सबको तुम्हारी महिमा का गीत गाते पाता हूँ। मुमे अपनी अल्पता का अनुभव होता है, अहंकार दूटता है, हृदय नम्र होता है, मस्तक तुम्हारे चरणों में मुका पाता हूं।

हे परम महान ! सृष्टि का श्रौर प्रलय का चक्र उम्हारे हाथों से संचालित है। प्रलय के विनाश के बाद फिर उम उस विराट् विश्व की रचना करते हो। तुम्हारा बनाया श्रहोरात्र मुक्ते कह रहा है कि रात्रि के श्रम्धकार के बाद फिर चमकते हुए सूर्य का प्रकाश है। हे विश्व के निर्माण कर्ता! मैं तुम्हारी सृष्टि में देखता हूँ कि सूखे श्रौर मुरमाए हुए घास, पत्ती, और पेड़ जब तुम्हारी इच्छा होती है फिर लहलहा उठते हैं। जब मैं इन घटनाओं को देखता हूँ तो मेरे हृदय में आश्वासन और सान्त्वना की वर्षा होती है। उन्नति की उमझ उठती है। तुम्हारी शरण पकड़ता हूँ। मेरी तुच्छता मिटती है, पाप का मर्षण होता है।

हे प्रभो ! सृष्टि श्रोर प्रलय के इस दिव्य चक्र का निर्माण तुमने इसलिए किया है कि हम श्रभिमान तथा अवमान से बचते हुए अपने सत्य स्वरूप को समभें श्रोर तुम्हारे अन्तर श्रानन्द को पाने के लिए प्रत्येक नवीन प्रभात में नई उमझों से श्रपने कदम उठाते जांय।

हे प्रभो ! अपने आशीर्वाद के अमृत की वर्षा करो जिससे हम पाप पर विजय पा सकें और तुम्हारे आनन्द रस के आस्वादन से कृतकृत्य हो सकें।

दौ

सर

मन विश् मन माल दिश



# मनसा परिक्रमा के मंत्रों पर प्रारम्भिक प्रवचन

श्रधमर्षण मंत्र के पश्चात् पुनः श्राचमन मंत्र पढ़कर तीन वार श्राचमन करने का विधान है।

अधमर्षण हो लिया, पुनः आचमन से मन शान्त तथा समाहित हुँआ। साधक का हृद्य अब कठोर साधना के लिये तैयार है।

ī

П

Ţ

H

ì

स

मनसा परिक्रमा का अर्थ है 'मन के द्वारा परिक्रमा'।
मन तो प्रतिच्चए ही परिक्रमा लगाता है। "यज्ञाप्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति" जाप्रत श्रवस्था में दूर दूर
दौड़ता ही है, परन्तु स्वप्नावस्था में भी मन की दौड़ (परिक्रमा)
समाप्त नहीं होती। फिर प्रश्न होता है कि मनसा परिक्रमा
के मंत्रों से मन के द्वारा कौनसी परिक्रमा लगानी श्रभी शेष हैं?

साधक मन की खच्छन्द दौड़ समाप्त करता है।

मन की खच्छन्द परिक्रमा नहीं, श्रिपतु मन के द्वारा श्रव वह
विशेष ढंग की परिक्रमा करना चाहता है। इस परिक्रमा में

मन खयं नहीं घूमेगा, परन्तु मन के द्वारा छः मनकों की एक

माला को घुमाया जावेगा। मनसा परिक्रमा के वार्णित छः

दिशाएं इस माला के छः मनके हैं।

मनसा परिक्रमा के एक एक मंत्र का अर्थ करने से पूर्व इन मंत्रों में जो सामान्य (Common) शब्द हैं उनका भाव स्पष्ट कर देना आवश्यक है। इन सामान्य शब्दों को समक्ष लेने से मंत्रों के गूढ़ अर्थों को समक्षने में सरलता होगी।

दिक्—सबसे प्रथम 'दिक्' शब्द इन मंतों में सामान्य रूप से प्रयुक्त हुआ है। 'दिक्' शब्द का अर्थ है दिशा (Direction)। साधक अपनी जीवन यात्रा में जिस और कदम उठाना चाहता है उसे 'दिक्' शब्द से द्योतित किया गया है। दूसरे शब्दों में 'दिक्' शब्द का भाव मनसा परिक्रमा के मंत्रों में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दिच्छा इत्यादि बाह्य दिशाएं नहीं, अपितु 'दिक्' शब्द साधना के पथ अथवा जीवन के उद्देश्य व लच्च (aim and object) को प्रकट करता है।

अधिपति: — 'अधिपति' शब्द का अर्थ अधिष्ठाता व स्वामी होता है। साधक जिस दिशा में यात्रा करना चाहता है उस दिशा में यात्रा करते हुए प्रभु के जिस रूप को आदर्श रूप में अपने सम्मुख रखना आवश्यक है उसे उस दिशा का 'अधिपति' कहा गया है। दूसरे शब्दों में इन मंत्रों में 'अधिपति' शब्द का अभिप्राय आदर्श (Ideal) है।

रिचता—'रिचिता' शब्द 'रेच्च' धातु से बना हैं जिस का अर्थ है रचा करना। साधक जिस दिशा में यात्रा करता है उस दिशा में आगे बढ़ने के लिये जो भाव रत्ता करने वाला व सहायक है उसे 'रिचता' शब्द से प्रकट किया गया है।

इपव:—'इषु' शब्द 'इष्' धातु से बना है। 'इष्' धातु का अर्थ इच्छा करना, गित व प्रेरणा होता है। साधक जिस दिशा में याता करता है उस दिशा में जो व्यक्ति गित व प्रेरणा करने वाले हैं अथवा इच्छापूर्ति के साधन हैं उन्हें 'इषु' शब्द द्वारा प्रकट किया गया है। दूसरे शब्दों में अपने छच्य पर पहुंचने के लिये संसार के जो व्यक्ति प्रेरक हैं उनके लिये इन मन्तों में 'इषु' शब्द प्रयुक्त हुआ है।

ť

I

IT

ट

ता

ता

र्श

和并

也

इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि 'दिक्', 'अधिपति', 'रिच्चिता', 'इषु' इत्यादि राव्दों का प्रयोग इन मन्त्रों में आलङ्कारिक है। जो काव्य के मर्म को जानते हैं वे इन आलङ्कारिक प्रयोगों का आनन्द ले सकते हैं।

मनसा परिक्रमा के मन्त्रों के द्वितीय चरण में अधिपति, रिचता तथा इषु को नमस्कार किया गया है। नम-स्कार यहां श्रद्धा की अभिव्यक्ति के अतिरिक्त साधक के मन की दृढ़ भावना को भी व्यक्त करता है।

नमस्कार के पश्चात तृतीय चरण में सब मंतों में 'योऽस्मान द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्मे दण्मः' इन शब्दों का अयोग किया गया है। इन शब्दों का अर्थ है—जिससे हम

द्वेष करते हैं और जो हमसे द्वेषभाव रखता है उस द्वेषभाव को आपके दाढ़ में अर्थात् आपकी विनाशक शक्ति के सम्मुख रखते हैं।

किसी भी लद्दय की ओर बढ़ने के लिये पारस्परिक प्रीति अत्यन्त आवश्यक है। द्वेष भावना पारस्परिक प्रीति की विरोधी भावना है। जहां द्वेष है वहां परस्पर प्रीति सम्भव नहीं। साधक यहां द्वेषभावना के नाश की प्रार्थना व प्रतिज्ञा कर रहा है जिससे कि न वह किसी से द्वेष कर सके और न कोई उससे द्वेषभाव रख सके।

मनसा परिक्रमा के मंत्रों का निम्न कोष्ठक दिया जाता है जिससे मंत्रों का ठीक बोध हो सके।

| दिक्    | अधिपति    | रिचता        | इषव:              |
|---------|-----------|--------------|-------------------|
| प्राची  | अग्निः    | श्रसित:      | <b>ऋा</b> दित्याः |
| दिच्या  | इन्द्र:   | तिरश्चिराजी  | पितरः             |
| प्रतीची | वरुणः     | पृदाकु:      | अन्नम्            |
| उदीची   | सोम:      | स्रज:        | अशनिः             |
| धुवा    | विष्णु:   | कल्माषप्रीवः | वीरुधः            |
| ऊर्ध्वा | बृहस्पति: | श्चित्र:     | वर्ष              |

अब कमशः प्रत्येक मन्त्र का स्पष्टीकरण देखिये-



# सनसा परिक्रमा का प्रथम मंत्र श्रों प्राची दिगित्र रिधपति रिसतो रिचतादित्या इषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रिचत्भ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्योऽस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्मे द्ष्मः॥ (अथवं॰ ३ १७.१)

#### शब्दार्य-

(प्राची) त्रागे बढ़ने की (दिक्) दिशा है। उस प्राची दिशा में (श्रिग्नः) त्राग्न स्वरूप भगवान् (त्र्राधिपतिः) श्राद्शं है। (श्रिस्तिः १) बन्वन रहित होने का भाव (रिक्ता) रका करने वाला है। (श्रादित्याः १) श्रादित्य बहाचारी व सच्चे विद्वान् (इषवः) प्रोरक व सहायक हैं। (तेश्यः) उस (श्रिधिपितिश्यः १) श्रप्रणी भगवान् को (नमः) नमस्कार हो। (रिक्तिन्थ्यः) रक्क भाव को (नमः) नमस्कार हो। (इपुश्यः) प्रोरक व सहायक त्रादियों को (नमः) नमस्कार हो। (पुश्यः) इन सबको (नमः) नमस्कार (श्रस्तु) हो। (यः) जो (श्रस्मान्) हमको (द्वेष्टि) द्वेष करता है (यं) जिसको (ययं) हम (द्विष्मः) द्वेष की स्रोख से देखते हैं (तं) उस द्वेषमाव को (वः) श्रापके (ज्ञमे) दाढ़ में (दःमः) रखते हैं।

(१) असितः - 'सिन् बन्बने' इस धातु से 'सितः' शब्द बनता है जिस का अर्थ है बंधा हुआ। न + सितः = असितः - न बन्बा हुआ, बन्धन रहित (Unbound)

(२) श्रादित्याः - "श्रादित्यो जगद्गुरुरीश्वरस्तस्य पुत्राः श्रादित्याः ।" 'श्रादित्य' नाम परमेश्वर का है, 'तदेवानिनस्तदादित्यः' (यज्ञ—३२.१) तथा परमेश्वर के पुत्र श्रर्थात् इसके ज्ञान के प्रसार करने वाले, ज्ञान की ज्योति से जाउवल्यमान विद्वानों का नाम 'श्रादित्य' है। श्रथवा 'श्रादित्य' करमात् ? श्रादीसो भासा' = ब्रह्मचर्यं की ज्योति से देदीप्यमान विद्वान् ब्रह्मचारियों का नाम 'श्रादित्य' है।

(३) 'बहुवचनमादरार्थम्' बहुवचन का यहां प्रयोग आदर के सूच<sup>नार्थ</sup> हुन्ना है। भावार्थ— आगे बढ़ना लच्य है। अग्रणी भगवान् इस आगे बढ़ने के लच्य में आदर्श हैं। इस मार्ग में बन्धन रहित होने का भाव रचा करने वाला है। आदित्य ब्रह्मचारी व ज्ञान की ज्योति से जाज्वल्यमान पुरुष प्रेरक व सहायक हैं। आदर्श को, रचाभाव को तथा प्रेरणा देने वाले आदित्य पुरुषों को नमस्कार। जो हमसे द्वेष करता है और जिससे हम द्वेष करते हैं उस द्वेष भाव को तेरे जबड़े में रख देते हैं।

व्याख्याः--

न्

वा

IT

ता

:)

नस

धन

9)

की

त्या

द्वान्

नार्थ

साधक द्याव छः मनकों की माला फेरना शुरू करता
है। मनसा परिक्रमा के मंत्रों में वर्णित छः दिशाएं, संकल्प,
लद्य व प्रण् ही इस माला के मनके हैं। इन छः मनकों में
जीवन-सूत्र को पिरोया गया है। जिस प्रकार प्राची, दिल्ल्णा,
प्रतीची, उदीची, ध्रुवा, उर्ध्वा इत्यादि बाहर की दिशाओं में
सम्पूर्ण स्थान (Space) का समावेश है उसी प्रकार प्राची,
दिल्ल्णा इत्यादि दिशाओं (लद्ध्यों) में सम्पूर्ण जीवन का
समावेश है। यदि सरल शब्दों में अपने भाव को व्यक्त
करना हो तो कहा जा सकता है कि जीवन की सर्वाङ्गीस
उन्नति व विकास के लिये जिन दिशाओं में जीवन को चलाना
आवश्यक है मनसा-परिक्रमा के मंत्रों में उन्हीं की सूचना है।
साधक की सबसे प्रथम दिशा प्राची है। 'प्राची'

शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। एक 'प्र' दूसरा 'अञ्च्'।

'प्र' उपसर्ग है, 'अख्र्' धातु है। 'प्र' शब्द का अर्थ आगे बढ़ना व उत्कर्ष है। 'अख्र्' धातु का अर्थ है गति करना। इस प्रकार 'प्राची' शब्द का अर्थ आगे बढ़ना व उन्नति की ओर गति करना है (to advance)। प्राची दिक् का अर्थ आगे बढ़ने व उन्नति की दिशा (direction of advancement and progress) है। जीवन की दौड़ में आगे बढ़ना, उन्नति के लिये प्रयन्न व पुरुषार्थ करना साधक अपना प्रथम लह्य स्थापित करता है।

मनुष्य में आगे बढ़ने की महत्वाकां चा उठना स्वाभा-विक है। जिस हृदय में यह महत्वाकां चा उत्पन्न नहीं होती और यह प्रार्थना व पुकार नहीं उठती "प्रथमं नो रथं कृषि" (ऋग्वेद ८.१०.४) "हे प्रभो! मेरे जीवन रथ को आगे कर दो" वह जीवन शून्य है जो उठता नहीं, जिसकी दिशा प्राची नहीं, जो आगे बढ़ने का संकल्प नहीं करता, वह अग्नि—अप्रणी भगवान की-क्या उपासना करेगा? सभी उपासना कर सकने के लिये, प्रतिकूल परिक्षितियों से लड़ते हुए जीवन की दौड़ में आगे बढ़ने के लिये, साधक अनथक प्रयत्न व पुरुषार्थ करना अपना प्रथम प्रण निर्धारित करता है।

भक्ति का दम्भ करने वाला व्यक्ति भक्ति के इस स्वरूप को देख भयभीत हो उठेगा। वह पूछ उठेगा कि भक्ति का अनथक प्रयत्न व पुरुषार्थ से क्या सम्बन्ध ? भक्ति का खरूप हम तो समभे थे हाथ पैर हिलाना वन्द करना और किसी एकान्त कोने में बैठकर भगवान् के नाम की माला फेरना; और भक्ति का प्रयोजन समभे थे आशुतोष भगवान् के सामने नैवेद्य चढ़ाकर रोजमर्रा के पापों के लिये माकी मांगते रहना।

भक्ति का खरूप सामान्य रूप से कुछ ऐसा ही समभा जाता रहा है। वस्तुतः भक्ति का यह खरूप नहीं और यह प्रयोजन नहीं। जिसे भक्ति समभा जा रहा है वह भक्ति नहीं, निष्कर्मण्यता है, भक्ति के रूप को समभने में कुछ मौलिक भूल है, इसीछिये भगवद्भजन में बैठे भक्त को जब आह्वान किया जा रहा है और कहा जा रहा है 'उठ तेरी दिशा प्राची है—आगे बढ़ना व उन्नति करना तेरा प्रथम लह्य है,' तो कुछ असंगत तथा अखाभाविक सा प्रतीत होता है।

भक्ति के खरूप का विस्तार से विवेचन करने का यह अवसर नहीं। यदि अयन्त संचेप से कहना हो तो कहा जा सकता है कि वैदिक धर्म के अनुसार जीवन कर्मचेत्र है। वेद भगवान की आज्ञा है "कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् इतं समाः।" ए मनुष्य! तू कर्म करता हुआ सौ वर्ष जीने की इच्छा कर।" वेद के अनुसार तो कर्महीन होकर संसार में जीवित रहने की इच्छा करने का भी मनुष्य को अधिकार नहीं। महात्मा तुळसीदास भी इसी खर में अपना खर मिला

कर कह रहे हैं "कर्म प्रधान विश्व रिच राखा" संसार कर्म-भूमि है। ज्ञान की आवश्यकता तो इस लिये है कि व्यक्ति ज्ञान के प्रकाश में अपने कर्म (कर्तव्य) को ठीक प्रकार समभ सके। भक्ति का प्रयोजन यह है कि व्यक्ति उस असीम के साथ सम्बन्ध जोड़ कर अपने कर्म के लिये असीम शक्ति ब बल प्राप्त कर सके। वैदिक धर्म के अनुसार ज्ञान, कर्म और भक्ति का यह समन्वय है।

साधक की दिशा प्राची है। प्राची दिशा का अधिपति 'अग्नि' है। आगो की ओर बढ़ने के, उत्कर्ष की ओर जाने के, उद्घर का आदर्श अग्नि है। अग्नि नाम परमेश्वर का है। वेद ने स्वयं कहा है "तदेवाग्निस्तदादित्यः" (यजु. ३२.१) अग्नि का अर्थ करते हुए निरुक्त में यास्काचार्य लिखते हैं— 'अग्निःकस्मात्? अग्नणीः भवति' (निरुक्त अर्थ) परमात्मा अग्नि है क्योंकि वह अग्नणी है। सब से आगे रहने से और सब को आगे ले चलने से परमात्मा का नाम 'अग्नि' है। परमात्मा ज्ञान बल इत्यादि गुणों की पराकाष्ठा है। वह अन्तिम सीमा है जहां तक कोई बढ़ सकता है। राम, कृष्ण, बुद्ध तथा द्यानन्द इत्यादि महापुरुष आग्नी अग्रणी हैं। परन्तु परमात्मा परम अग्नि है। वह अग्निणयों में अग्रणी है। परमात्मा के इस अग्नि स्वरूप की साधक अपने आगे बढ़ने के लह्य में आदर्श बनाता है।

जैसा परमात्मा अग्नि-अग्रणी है, वैसा साधक भी अग्नि-जीवन की दौड़ में सब से प्रथम- होना चाह रहा है।

क्त

ार

स

ाये

ार

शा

की

भर

जु.

च्यं

10.

से

का

की

वद

रुष

वह

को

है।

साधक प्राची दिशा की छोर छपने कदम उठा रहा है। अग्निस्वरूप परमेश्वर के समीप उसके पहुंचने का लह्य है। रास्ता बड़ा लम्बा है। पिथक पाथेय की पोटली बांध लेना भूला नहीं है इसिलये जरा निश्चिन्त है। जब चलते चलते थक जावेगा और भूख से व्याकुल हो उठेगा तो कुछ देर बठकर सुस्ता लेगा और अपनी पोटली खोल कर कुछ खा लेगा। पिथक के शरीर में पुनः जीवन का संचार हो जायगा, अपनी यात्रा की मंजिल पर पहुंचाने के लिये शरीर में फिर बल उत्पन्न हो जायगा। पिथक फिर कदम बढ़ायेगा। इस लम्बे रास्ते को तै करते हुए यह पाथेय की पोटली ही तो पिथक का सहारा व एकमात्र आसरा है।

प्राची दिशा में चल रहे ऐ पथिक ! तेरी पाथेय की पोटली में है क्या ? उत्तर मिला 'श्रमितो रिचता' बन्धनरहित होने के भाव को मैं श्रपनी गांठ में बांधे लिये जाता हूँ । श्रागे बढ़ने के लच्य में बन्धनरहित होने का भाव ही तो रचक है। बन्धनों में उलमा कि श्रागे बढ़ना असम्भव हो जायगा।

प्रश्न होता है कि बन्धन कौनसे हैं जो कि जीवन की दौड़ में बढ़ते हुए मनुष्य को उलमाने वाले हैं ? संसार में

<sup>%</sup> पाथेय = पथि साधुः, सम्बत्त ।

सबसे बड़े बन्धन विषय हैं। बुद्धिमान पुरुष देखता है कि विषयों में बन्धन की वह ताकृत है जो मोटे से मोटे सन के रस्से में नहीं, और मजबूत लोहे की जंजीरों में नहीं। विषय शब्द का अर्थ—"विशेषेण सिनन्ति बध्नन्तीति विषयाः" जो अच्छी प्रकार से बांधें—स्पष्ट रूप से बता रहा है कि विषयों से बढ़ कर कोई बन्धन नहीं। उत्कर्ष के लिये यत्नशील व्यक्ति को विषय किस प्रकार बन्धन में डालते व विनाश की ओर ले जाते हैं इसका भगवान कृष्ण गीता में सुंदर वर्णन करते हैं:—

"ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेष्षजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। क्रोधाद्भवति संमोह। संमोहात् स्मृतिविश्रमः स्मृतिश्रंशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति"

(गीता० ग्रं० २-६२, ६३)

9

7

Ŧ

7

श्रर्थात्—विषयों के बार वार चिन्तन से उनके प्रित चाहना पैदा होती है, इच्छा में रुकावट होने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से संमोह (Delusion) होता है, संमोह से स्मृति में गड़बड़ी (Confusion) हो जाती है, स्मृति में गड़बड़ी हो जाने से विवेक का नाश होता है। विवेक नाश से व्यक्ति का विनाश होता है।

विषयों का चिन्तन विनाश की ऋोर ले जाता है इसका कैसा सुंदर चित्र खेंचा गया है।

त्ररो साधक क्या तेरी प्राची दिशा है ? प्रगति करना क्या तेरा प्रण है ? तेरा मार्ग कठिन और कंटकाकीर्ण है। तुभे सुखों को छोड़ना होगा, पग पग पर लड़ना होगा, प्रतिकृत परिधितियों को मुकाना होगा। तुभे प्रेरणा (Inspiration) कहां से मिली ? उत्तर मिलता है 'त्र्यादिया इषवः' आदिय ब्रह्मचारी व सच्चे-विद्वान पुरुष प्रेरक हैं जिन्होंने विषयों पर विजय प्राप्त की है और ज्ञान की ज्योति से जो चमक रहे हैं ऐसे आदिय पुरुषों के (Sublime life) उच्च जीवन से ही इस कठिन पथ पर चलने की प्रतिच्चण प्रेरणा (Inspiration) पाता हूं। जब में मार्ग-भ्रष्ट होता हूँ तो यही आदित्य पुरुष अपनी जीवन ज्योति से मुभे पथ प्रदर्शन करते हैं। जब संश्याकुल होता हूँ मेरे पथ को अन्धश्च से विद्वान अपने ज्ञान के प्रकाश से मेरे पथ को आलोकित करते हैं।

मेरे जीवन के आदर्श हे अप्रणी भगवान ! तुमे मेरा भक्ति भरा प्रणाम, मुक्ते अपनी और आकर्षित करते रहना। मेरे रचक तथा सहायक बन्धन रहित होने के भाव ! तुमेते नमस्कार, मुक्ते हुढ़ बनाते रहना। अपने जीवन तथा ज्ञान की ज्योति से अज्ञान के अन्धकार को मिटाने वाले हे सच्चे विद्वानों ! तुम्हें मेरा नमस्कार, मुक्ते प्रेरणा देते रहना, पथ-

साधक को चलते चलते याद पड़ी, मेरे दुश्मन भी हैं। हाथ में पड़ी चूड़ियां खटकती ही हैं. साथ पड़े वर्तनों में खट खट होती ही है, फिर साथ चलते जीवित प्राणियों में बज उठना कौन बड़ी बात है। दुश्मन रोड़े अटकावेंगे, पग पग पर रकावट डालेंगे। जब तक दुश्मनों पर विजय प्राप्त नहीं की तब तक आगे एक कदम भी बढ़ाना सम्भव नहीं।

स्मरण हुआ कि सब से बड़ा दुश्मन जिस पर विजय प्राप्त करनी है वह तो स्वयं द्वेष भाव है। इसी दुश्मन के फुस छाने से वह दूसरों से द्वेष करता है। श्रीर दूसरे उससे द्वेष करते हैं। दुश्मनों पर सच्ची विजय पाने का तब यही उपाय प्रतीत हुआ कि इस द्वेष भाव को मिटा डाले। साधक तब कह उठा—"योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्मे द्ष्म:" जो हमसे द्वेष करता है श्रीर जिससे हम द्वेष करते हैं उस द्वेष भाव को तेरे जबड़े में रखते हैं।

सर्व संहारक प्रभु के जबड़े में जाकर द्वेष भावों का विनाश होना निश्चित है। जब द्वेष भाव ही न रहा तो साधक द्वेष कैसे कर सकेगा। यह सममते हुए कि द्वेष से द्वेषाग्नि बढ़ती हैसाधकने अपने द्वेष का अन्त कर डाला तो उससे कोई द्वेष कैसे कर सकेगा। सच्चा प्रेम तो पत्थर हृद्य को भी पिघला सकता है। अहिंसा का अस्त्र तो दुश्मनों को दोस्त बना देने की शक्ति रखता है। महर्षि पतञ्जिल योग दर्शन में इसी पवित्र पाठ को कहते हैं:--

> "अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सान्निधौ वैरत्यागः" (योग. २. ३४)

अर्थात्—'मन वचन कर्म से अहिंसा व्रत धारण कर लेने पर उसके निकट सब बैर का लाग कर देते हैं कहने का मतलव यह कि अहिंसा और प्रेम नये और खर्गीय संसार को खड़ा करने की श्रद्भुत शक्ति रखते हैं। दुश्मन को पीस डालने में नहीं, श्रापितु उसके द्वेप भाव को निकाल डालने में सच्ची वीरता है। शानदार विजय यह है कि दुश्मन निन्दा को छोड़ कर हमारी प्रशंसा के गीत गाने लगे। यह कैसी आनन्दमय श्रवस्था है ? इस अपूर्व और सुन्दर विजय पाने का एकमात्र उपाय ऋपने द्वेष भाव को भस्म कर डालना है। हृदय को प्रेम से भर लेना है। मनसा, वाचा और कर्मणा अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाना है। भगवान् बुद्ध का वचन है:-

> "न हि वेरेन वेरानि सम्मन्तिध कुदाचनं अवरेन च सम्मन्ति एस धम्मो सनन्तनो"

3

F

ष

11

(धम्मपद, १, १)

अर्थात् —वैर से वैर कभी नहीं जाता। मिलता से वैर चला जाता है। यही सनातन धर्म है।

प्राची दिशा में चल रहे ऐ पथिक ! यदि तूने अपने द्वेष भाव को मिटा लिया तो तेरी दुश्मनों पर विजय है। आगे आगे कदम बढ़ाते जा, अगर तुमे अपने उच्च आदर्श का आठों पहर ध्यान है, और विषयों के बन्धनों में उलमाने वाले राग-द्वेष पर तूने विजय प्राप्त की है, तो विश्वास रख, सफलता तेरे चरण चूमेगी।





मनसा परिक्रमा का दूसरा मंत्र

श्रों दित्तगा दिगिन्द्रोऽधिपतिः
स्तरिश्चराजी रिचता पितर इपवः।
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो
रिचत्भ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्योऽस्तु
योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं
वो जम्भे दक्षः।
( अथर्व ३,२७,२ )

### शब्दार्थ-

(दिल्णा) समृद्ध अथवा ऐश्वर्यवान् होने की (दिक्) दिशा है। उस दिशा में (इन्द्रः) परमेश्वर्यवान् प्रभु (अबिपतिः) आदर्श है (तिरिश्चराजी ) मर्यादा अतिक्रमण न करने अथवा कुटिल चाल पर शासन करने का भाव रचा करने वाला है (पितरः। दूसरों का पालन पोषण करने वाले अनुभवी बुजुर्ग (इषदः) प्रेरक हैं। शेष मंत्र का अर्थ पूर्व मंत्र के समान है।

#### व्याख्या—

साधक के दिल में महत्वाकां ता पैदा हुई। वह आगे बढ़ा, अपनी शक्तियों का प्रयोग किया, प्रतिकूल परि-स्थितियों से लड़ता रहा, परिणामतः अपनी सीमित, दरिद्र और सामान्य अवस्था से उपर उठा, समृद्ध हुआ और नाना प्रकार के ऐश्वयों को प्राप्त करने लगा। ज्ञान के त्तेत्र में बढ़ा, ज्ञान का अनुपम ऐश्वयं उपलब्ध हुआ। बल में, धन में, तप में, तात्पर्य यह कि जिस जिस त्तेत्र में बढ़ा उस उस त्तेत्र के

<sup>3.</sup> तिरिश्चराजी = शब्द तीन शब्दों के सेल से बना है। 'तिरस्' शब्द का अर्थ है टेड़ी, 'अब् ' का अर्थ है गिति, और 'राज्' धातु का अर्थ है शासन करना। इसिलये 'तिरिश्चराजी' का अर्थ टेड़ी चाल पर शासन करना होता है। अथवा 'तिरस्' का अर्थ है 'बीच में से' (through) अब्ब का अर्थ है गिति (to move) और 'राजि' का अर्थ है 'पंक्ति व मर्यादा (line)। इस प्रकार 'तिरिश्चराजी' शब्द का अर्थ हुआ पंक्ति व मर्यादा में चलना।

अद्भुत ऐश्वर्य प्राप्त होने लगे। साधक की दिशा अब दिल्ला। है। वह समृद्ध हो रहा है, नाना प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त कर रहा है।

दित्तण दिशा का श्रिधिपति 'इन्द्र' है। समृद्ध होने के-ज्ञान, वल तथा लौकिक ऐश्वर्य प्राप्त होने के-लह्य का श्रादर्श इन्द्र है। इन्द्र नाम परमेश्वर का है। महर्षि ने 'इन्द्र' राब्द का श्रिथं करते हुए सत्यार्थप्रकाश में लिखा है—"यः इन्दित परमेश्वर्यवान् भवित स इन्द्रः परमेश्वरः" परमात्मा परम ऐश्वर्य से पूर्ण है इसलिये उसका नाम 'इन्द्र' है। प्रभु सब प्रकार के ऐश्वर्यों के श्रज्ञ्चय भण्डार हैं। वे श्रपने ऐश्वर्यों को इस जगती तल पर श्रनवरत रूप से बखेर रहे हैं। संसार के बड़े से बड़े ऐश्वर्यशाली पुरुष परमात्मा के ऐश्वर्य की श्रनन्त वृष्टि के एक अंश को लेकर ऐश्वर्यशाली कहाये जा रहे हैं। सब ऐश्वर्यों का प्रवाह परमात्मा से हो रहा है इसका ऋग्वेद में क्या ही सुन्दर वर्णन है:—

T

r,

प

!' ।थं

न

त्वद् विश्वा सुभग सौभगान्यग्ने वियन्ति वनिनो न वयाः। (ऋषेद ६,१३,१)

अर्थात्-हे परमात्मन् ! हे सुन्दर ऐश्वर्यसम्पन्न ! जैसे वृत्त से शाखायें निकलती हैं, उसी प्रकार सब सुन्दर ऐश्वर्य तुमसे ही विविध प्रकार से निकलते हैं।

१. दिचणा शब्द दत् धातु से बनता है जिसका अर्थ है समृद्ध होना।

परमात्मा इन्द्र है, परम ऐश्वर्यवान है। साधक परमात्मा के इस इन्द्र रूप को अपने ऐश्वर्य प्राप्त करने के लद्द्य में आदर्श बनाता है। जैसा परमात्मा इन्द्र है-परम ऐश्वर्य-वान है-वैसा साधक भी होना चाह रहा है।

साधक द्विणा पथ पर अपने कदम उठा रहा है। इन्द्र स्वरूप परमात्मा के समीप उसने पहुंचना है। मार्ग बड़ा दुर्गम और मादक है। पग पग पर इस मार्ग से पगद्रिडयाँ फटती हैं। ये टेढ़ी सुन्दर और सजीठी पगद्रिडयाँ मार्ग की मादकता से मत्त हुए पथिकों को पथश्रष्ट करने में सहायक हैं। साधक साथ में औषध की भोली ले चठना भूला नहीं है इसलिये जरा निश्चिन्त है, जब मार्ग की मादकता अपना असर करेगी वह अपनी मोठी खोलकर कुछ औषध का सेवन कर लेगा। साधक फिर सचेत हो जायगा और अपनी याता की मंजिल पर पहुंचने के लिये धीरे पर सावधानी से कदम उठायेगा। इस सुन्दर पर मादक रस्ते को ते करते हुए यह औषध की मोठी ही तो पथिक का सहारा व आसरा है।

अरे दिल्लाए पथ पर चल रहे पथिक ! तेरी त्रौषध की मोली में है क्या ? उत्तर मिला "तिरिश्चराजी रिचता" टेढ़ी चाल पर शासन त्रथवा मर्यादा के त्रातिक्रमण न करने के भाव को में अपनी गांठ में बांधे लिये जाता हूं। इन्द्र के

सभीप पहुंचने के लिये, परम ऐश्वर्य के प्राप्त होने के आदर्श में तिरछी चाल से बचना व मर्यादा का अतिक्रमण न करने का भाव ही तो रचक है। टेढ़ी पगदिएडयों पर चलना शुरु किया मर्यादा का उल्लंघन किया कि परमेश्वर प्राप्त होना असम्भव हो गया।

ऐश्वर्य में मादकता है। इस मादकता से उन्मत्त हुआ मनुष्य कर्तव्याकर्तव्य को भूल जाता है। मान, मत्सर इत्यादि टेढ़ी वृत्तियाँ उसके हृद्य में उदित हो जाती हैं। इन टेढ़ी वृत्तियों के उदय हो जाने पर चाल भी टेढ़ी हो जाती है। ऐश्वर्य की मदिरा से उन्मत्त हुआ मनुष्य दरिद्रों का तिरस्कार करता है। गरीबों पर हाथ उठाता है। मर्यादा का उल्लंघन करता है। जिस हृदय में ऐश्वर्य न समा पाया, परभैश्वर्यवान् प्रभु के ऐश्वर्य के एक कण को पाकर जिस हृद्य से अहंकार उमड़ पड़ा, उस हृद्य में इन्द्र का अतुल श्रीर त्रत्यन्त ऐश्वर्य कैसे समा सकेगा ? जो इन्द्र स्वरूप परमात्मा सम्पूर्ण प्राणिमात्र के लिये दोनों हाथों से ऐश्वर्य बखेर रहा है। जो परमैश्वर्यवान् होता हुआ भी अपने राजकीय सिंहासन से उतर कर अपने प्रजा जन में रमण कर रहा है उस इन्द्र से यह अहंकारी मनुष्य- जो उसकी प्रजा से आँख फेरता है- क्या मिल पावेगा ? कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर अपनी Gitanjali में लिखते हैं:-

T

1

17

À

कें

"Pride can never approach to where thou walkest in the clothes of the humble among the poorest, and lowliest and lost," अर्थात् "अहंकार की वहां पहुंच नहीं जहां दीनातिदीन, नीचातिनीच और नष्ट भ्रष्टों के बीच में तू विचरता है।

जो हृदय गम्भीर है, जो इन्द्र के अतुल ऐश्वर्य को पाकर भी अहंकार से उमड़ पड़ा नहीं उस हृदय में ही परमेश्वर का अनन्त ऐश्वर्य समा सकेगा। ऐश्वर्य के ऊंचे देर से जिसका आदर्श ओमल नहीं हुआ वही अपने छद्दय पर पहुंच पायेगा। अनन्त ऐश्वर्य पाकर भी जिसका हृदय विनीत है, जिसका चलन सीधा और सरल है, जो यह अनुभव करते हुए कि सब ऐश्वर्य उस इन्द्र का ही है, उसे उसकी प्रजा में वितरण कर देता है वही उन दीनातिदीनों के मध्य में विद्यमान उस इन्द्र के चरणारिवन्दों को स्पर्श कर सकेगा।

श्री साधक! तेरी दिशा क्या दिल्ण है? परमिश्वर्थ प्राप्त करना क्या तेरा प्रण है? तेरा मार्ग कठिन कंटकाकीर्ण है। तुमे अनासक होना होगा, सदा सचेत रहना होगा। पग पग पर मान, मद, मोह, मत्सर इत्यादि दुश्मनों से लड़ना होगा। तुमे साहस कैसे हुन्ता? इस दुर्गम पथ पर चलने की प्रेरणा कहां से मिली? उत्तर मिला- 'पितर इषवः' दूसरों का पालन पोषण करने वाले अनुभवी व वयोवृद्ध पुरुष प्रेरक हैं जिन्होंने टेढ़ी वृत्तियों पर विजय

प्राप्त की है। जिनका ऐश्वर्ध प्रजा के पालन पोषण तथा परोपकार में लग रहा है उन पितर पुरुषों के उच्च जीवन Sublime life से इस किठन पथ पर चलने की प्रतिच्चण प्रस्णा inspiration पाता हूं। जब मैं मार्ग भूलता हूं तो यही पितर लोग अपनी जीवनज्योति से मुभे पथप्रदर्शन करते हैं। जब मैं संश्याकुल होता हूं, जब अन्धकार मेरे पथ को आ घरता है तब यही वयोवृद्ध विद्वान अनुभव के आलोक से मेरे पथ को आलोकित करते हैं।

t

Ŧ

4

ते

न

ता तों

र व य

मेरे जीवन के आदर्श है इन्द्रस्तरूप भगवान ! लो मेरा भक्ति भरा प्रणाम, अपनी ओर मुक्ते आकर्षित करते रहना। मेरे रक्तक तथा सहायक टेढ़ी चाल से बचने व मयीदा के अतिक्रमण न करने के भाव! तुक्ते नमस्कार। मुक्ते दृढ़ करते रहना, टेढ़ी वृक्तियों से सदा बचाते ग्हना। अपने अतुल ऐश्वर्थ से प्रजा का पालन पोषण करने वाले हे अनुभवी बुजुर्गी! तुम्हें मेरा नमस्कार, मुक्ते प्रेरणा देते रहना, पथ-प्रदर्शन कराते रहना!

. . . .



मनसा परिक्रमा का तीसरा मन्त्र श्रों प्रतीची दिग्वरुणो ऽधिपतिः पृदाक् रिचतात्रामिषवः। तेभ्यो नमो ऽधिपतिभ्यो नमो रिचतभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो श्रस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे द्धमः॥

( श्रथवे ३, २७, ३)

## शब्दार्थ--

(प्रतिन्त्री) पीछे लौटने की, ऐश्वर्य से पराङ्मुख व वैराग्य की (दिक्) दिशा है। इस दिशा में (वरुण,) वरणीय व सर्वश्रेष्ट प्रभु (ग्राधिपितः) श्रादर्श है। (पृदाक्त्) विषयों में सर्प का भाव (रिज्ञता) रचक है। (ग्रान्तं) अविषयों पर विजय प्राप्त करनेवाले श्रम संज्ञक पुरुष (इषवः) प्रेरक हैं। शेप पूर्ववत्।

#### व्याख्या-

प्राची तथा दिशा दिशा का परिक्रमण हो चुका, श्रव प्रतीची दिशा का परिक्रमण है। साधक श्रागे वढ़ा। ऐश्वर्य प्राप्त किया। श्रव श्रनासक्त होने का पाठ श्रारम्भ होता है।

साधक जिस ६ मनकों की माला फेर रहा है उसके तीसरे मनके का नाम 'प्रतीची' है। प्रतीची शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, एक 'प्रति' दूसरा 'अख्र्'। 'प्रति' उपसर्ग है 'श्रद्ध्य्' धातु है। 'प्रति' शब्द का अर्थ है पीछे मुड़ना व छौटना। 'श्रद्ध्य्' धातु का अर्थ है गति करना। इस प्रकार प्रतीची शब्द का अर्थ हुआ पीछे की ओर गमन करने की दिशा।

अप्रन्नं — श्रज्ञ शब्द श्रद् भत्त्यो धातु से बना है। 'श्रयते श्रति च भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यते" (तैत्तिरीयोपनिषद्) श्रर्थात् जो खाया जाता है वह श्रज्ञ है श्रीर जो भूतों श्रथ्यवा विषयों को खाता है वह भी श्रज्ञ है।

साधक ने ऐइवर्य देखा, अब वह प्रतीची-पराङ्-मुख होने, विरक्त व अनासक होने-को अपना लच्य निर्धारित करता है। ऐश्वर्य अत्यन्त आकर्षक है इसिट एश्वर्य की ओर गित का पाठ पढ़ते हुए विरिक्त व अनासिक्त का पाठ पढ़ना भी अत्यन्त आवश्यक है। जो ऐश्वर्य में अनासक्त नहीं, वह वरुण की क्या उपासना कर पायगा! वरुण की उपासना के लिए-वरणीय का वरण करते करते वरुण होने के लिये तो विरक्त होना आवश्यक है।

साधक की दिशा प्रतीची है। प्रतीची दिशा का श्रिधिपति 'वरुए' है। वरुए नाम परमात्मा का है। वेद ने खयं कहा है:—

"इ दं मित्रं वरुणमाप्रिमाहु अथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान् एकं सिद्धप्रा वहुधा वदन्ति, अप्रिं यमं मातिरिश्वानमाहुः"।

'वरुण' शब्द वृज् धातु से बना है। "यः शिष्टैः मुमुद्धिनः धर्मात्मिम त्रियते स वरुणः परमेश्वरः।" जो शिष्ट चुमुद्ध श्रोर धर्मात्माश्रों से वरण किया जाता है वह ईश्वर 'वरुण संज्ञक है। श्रथवा "वरुणो नाम वरः श्रेष्टः" सबसे श्रेष्ठ होने के कारण भी परमात्मा का नाम 'वरुण' है। परमात्मा के इस वरुण स्वरूप को साधक श्रानी पीछे लौटने व वैराग्य

की दिशा का त्र्यादर्श स्थापित करता है। जैसा परमात्मा वरुण-वरणीय व सर्वश्रेष्ठ-है वैसा साधक भी होना चाह रहा है।

प्रतीची दिशा का अधिपति वरुण कैसे, पीछे की ओर लौटने अथवा विरक्त होने के छद्दय का त्रादर्श वरुण परमात्मा कैसे यह स्पष्ट करना त्रावश्यक है।

प्रभु के गुणों का वरण-स्वीकार करते करते ही साधक वरुण सर्वश्रेष्ठ हो सकेगा। वरुण के गुणों के वरण कर सकने के लिये उसके गुणों की त्रोर मुकाव होना चाहिए। यह मुकाव त्रसम्भव है, जब तक चित्त नदी का प्रवाह ऐश्वर्य, सांसारिक पदार्थ व विषयों की ओर है। विषयों की त्रोर वहती हुई चित्त नदी के प्रवाह को रोकने से ही वरुण भगवान के पवित्र गुणों की ओर हमारा मुकाव व त्राकर्षक हो सकेगा। विषयों की त्रोर बहती हुई चित्त नदी के प्रवाह को रोकने व लौटाने का नाम ही तो प्रतीची-प्रतिगमन व परावृत्त होना है। यही वैराग्य है। कपड़े रंग कर लाखों साधुत्रों की गिनती बढ़ाने का नाम वैराग्य नहीं। महर्षि पतञ्जल वैराग्य का लच्चण करते हुए लिखते हैं—

न्

"

Ì;

B

I

से

HI

य

"दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्ण्स्य वशीकारंसज्ञा वैराग्यम्।"

अर्थात् लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के विषयों से पराङ्मुख होकर व तृष्णा (Attachment) हटा

कर मन को वहा में करना वैराग्य कहाता है।" विषयों से परावृत्त होने पर ही आत्मा को भगवान के गुणों के वरण करने का अवसर प्रप्त होता है। इस सुअवसर के प्राप्त होने पर आत्मा भगवान के गुणों का निरन्तर वरण करते करते एक दिन 'वरुण' हो सकेगा।

इस उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट है कि वरुण होने के आदर्श को प्राप्त करने के लिये प्रतिगमन वा परावृत्त होना आवश्यक है पूर्ण रूप से विरक्त व परावृत्त होने पर पूर्ण रूप से भगवान के गुणों का वर्णन हो सकेगा। विषयों से परावृत्त होते होते साधक वरुण के समीप पहुंचता जायगा। इस लिये प्रतीची दिशा का अधिपति वरुण है, अथवा पराङ्मुख व वैराग्य के लक्ष्य का आदर्श वरुण परमात्मा है।

विषयों से पराङ्मुख होना अत्यन्त कठिन है। विशेष कर तब जब श्रवुल ऐश्वर्य से घर भरा हो, विषयों के संसर्ग से उत्पन्न होने वाले सुख का आस्वादन किया हो। ऐश्वर्य के उदय में सुख के प्रभाव में श्रीर चढ़ती जवानी में, विषयों से विरक्त होना किसी विरहे व्यक्ति का ही काम है। इन्द्र के श्राराधन के लिये कठोर तपस्या करते हुए अर्जुन के प्रति वृद्ध वेषधारी इन्द्र ने ठीक ही कहा था:—

# "त्वया साधु समाराम्भ नवे वयसि यत्तपः ह्रियन्ते विषयैः प्रायो वर्षीयांसोऽपि मादृशाः

(किरातार्जुनीयम् ११. १०)

अर्थात्—ऐ अर्जुन ! यौवन में तपश्चर्या प्रारम्भ करके तूने ठीक ही किया है। मेरे जैसे बृढ़े पुरुषों को भी विषय अपनी ओर आकर्षित करते हैं।

सुख की सब सामग्री के उपस्थित होने पर विषयों से विमुख होना सतत साधना तथा अभ्यास चाहता है। इस साधना के कठिन पथ पर चलने के लिये आवश्यक यह है कि साधक विषयों के दोषों की विवेचना करे। विषयों के दोषों के सम्यक् विवेचना से ही वैराग्य की ओर प्रवृत्ति हो सकती है इस लिये मंत्र में कहा है:—"पृदाकू रिचता" विषयों में विषधर सर्प का भाव रचक है। अरे प्रतीची दिशा में चल रहे पिथक! अपनी गांठ में इस भाव को बांध ले प्रतीची दिशा में चलते हुए-विषयों से विरक्त व विमुख होने के लच्य में विषयों में विषधर (सप) की भावना ही तो रचक व सहायक है। जब सतत विवेचन से यह भावना है तो रचक व सहायक है। जब सतत विवेचन से यह भावना हद तथा उम्र होगी तब मनुष्य विषयों से वैसे ही वचेगा जैसे यह सांप विच्छु इत्यादि विषेते जन्तुओं से बचता है।

विषयों में विषधर (सांप) की भावना विषयों के दोषों की सतत और सम्यक् विवेचना का परिणाम है। हमारे

संस्कृत साहित्य में विषयों की स्थान स्थान पर सांप से तुलना की गई है। महाराजा 'भर्त्रहरि' ने जिन्होंने यौवनकाल में ही राज-पाट का त्याग किया और जङ्गल की राह ली अपनी "वैराग्यशतकम्" पुस्तक में विषयों की सांप से तुलनाकी है।—

"सखे धन्याः केचिद् त्रुटितभवबन्धव्यतिकराः आचिन्वन्तोऽरएये मनासे विषयाशोविषगतिम्"

अर्थात्—हे मित्र धन्य हैं वे पुरुष जिन्होंने संसार के बन्धन का सम्बन्ध तोड़ दिया है, और जो मन में विषय रूपी सर्प की गति नहीं खोजते हैं।"

विषयों के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिये इन्हें सर्प के सिवाय और क्या कहा जा सकता है, विषयों का वाह्य रूप सुन्दर है, चमकीला है, आकर्षक है, परन्तु यह भी सत्य है कि ये सांप के समान ही डसने वाले हैं। जरा विचारो तो मालूम पड़ता है कि सांप व किसी भी विषेले जन्तु का भयंकर से भयंकर विष विषयों का मुकाबला करने में असमर्थ है। किसी ने विष और विषय की क्या ही सुन्दर तुलना की है:

"विषस्य विषयाणां च दूरमत्यन्तमन्तरम्' उपभुक्तं विषं द्दन्ति विषयाः स्मर्णाद्पि" अर्थात्—विष और विषय का परस्पर क्या मुकाबला दोनों की शक्ति में वड़ा अन्तर है क्योंकि विष तो खाने पर ही मारता है परन्तु विषय तो स्मर्ण मात्र से मनुष्य को मारने वाले हैं।" भगवान् कृष्ण ने भी विषयों से प्राप्त होने वाले सुख को परिणाम में विष रूप ही कहा है:—

# "विषयेन्द्रिय संयोगाद्यत्तद्येऽमृतोपमम् पारिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्"

अर्थात्—विषयों और इन्द्रियों के संयोग से जो सुख आरम्भ में अमृत के समान प्रतीत होता है और परिणाम में विष के समान वह राजस है:—

अरे साधक तेरी दिशा क्या प्रतीची है ? विषयों से विमुख होने का क्या तेरा प्रण है ? तेरा मार्ग अत्यन्त कठिन है। तुमे सुखों को छोड़ना होगा, पग पग पर लड़ना होगा, प्रलोभनों का मुकाबला करना होगा। तुमे साहस कैसे हुआ ? इस दुर्गम पथ पर चलने की प्रेरणा (inspiration) कहां से मिली ? उत्तर मिला—"अन्न मिषव"। विषयों को खाने वाले अन्न संज्ञक पुरुष प्रेरक हैं। अन्न राब्द का अर्थ "अद्यते ऽति च भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यते" जो खाया जाता है वह अन्न है और जो भूतों अथवा विषयों को

खाता है वह भी अन्न है। यहां हमें अन्न शब्द का दूसरा अर्थ अभिप्रेत है।

संसार में दो प्रकार के व्यक्ति हैं एक तो वह जिन्हें विषय खाते हैं और दूसरे वह जो विषयों को खाते हैं। दूसरे शब्दों में एक वह मनुष्य हैं जिन्हें विषय सताते हैं और दूसरे वह जो विषयों पर विजय पाते हैं। जिपयों पर विजय पाने वाले व्यक्ति अन्न संज्ञक हैं। उदाहरणार्थ—राजा जनक का नाम लिया जा सकता है। वह मिथिलापुरी का राजा है। त्रिलोकी का ऐश्वर्य उसके चरणों में पड़ा है। हजारों व्यक्ति उसके सम्मुख हाथ जोड़े खड़े हैं। यह सब होते हुए भी वह विरक्त है। उसे मोह नहीं, आसक्ति नहीं, कोई लालसा नहीं। वह पूर्ण सचाई के साथ कह सकता है—

र्व

रा

### 'मिथिलायां प्रदरधायां न मे दह्यति किंचन'

अर्थात्-"सारी मिथिलापुरी जल जाय तो भी मेरा कुछ जलता नहीं।" मोह-व ममताशून्यता की यह चरम सीमा है। भोगों का उपभोग करते हुए भोगों का यह पूर्ण त्याग है। विषयों में रहते हुए विषयों पर यह पूर्ण विजय है। इसीलिए संसार का त्याग चाहने वाले हजारों ऋषि, सच्चे वैराग्य तथा अध्यात्म विद्या का पाठ पढ़ने को उसके चरणों में बैठे हैं। वह राजिष है, मन्त्र के शब्दों में वह अन्न पुरुष है ऐसे ही

पुरुष वैराग्य के पथ में बढ़ रहे नवीन साधक को पथप्रदर्शन करते हैं। अपने उच जीवन से प्रतिच्चण प्रेरणा (inspiration) दे पाते हैं।

राजिष जनक का उदाहरण यह भी बता रहा है कि प्रतीची दिशा में पग बढ़ाने के लिए कपड़े रंगने व गृहत्याग की आवश्यकता नहीं। मन में वैराग्य होना चाहिये फिर तो घर ही तपोवन हो जाता है:—

वनेषु दोषाः प्रभवन्ति रागिणां गृहेषु पंचेन्द्रियनिग्रहस्तपः। श्रकुत्सिते कर्माणियः प्रवर्तते निवृत्तरागस्य गृहं तपोवनम्॥

अर्थात्—'जिन पुरुषों के हृदयों में विषयों के प्रति राग बसा हुआ है उनको वन में भी दोष आ घेरते हैं। घर में भी पंचेन्द्रिय के निप्रह का तप हो सकता है, जो पुरुष ग्रुभ कर्म में प्रवृत्त होता है ऐसे राग रहित पुरुष का घर ही तपोवन है।

ξ

Q

П

f

शेष मंत्र भाग की व्याख्या की जा चुकी है।



मनसा परिक्रमा का चतुर्थ मन्त्र श्रों उदीची दिक् सोमोऽधिपतिः खजो रिचताऽशिन रिषवः। तेम्यो नमो ऽधिपतिभ्यो नमो रिचत्भ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो श्रस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्मे द्व्मः॥

( अथर्व २७.४ )

### शब्दार्थ-

(उदीचो) अपर मुंह उठाने की अथवा शान्ति के अन्वेपण की (दिक्) दिशा है। इस दिशा में (सोमः१) सोमरूप भगवान् (अधिपतिः) आदर्श है (स्वजः२) शान्ति का जन्म आत्मा से है यह भाव (रिह्मता) रचक है। (अश्विनः३) जो आत्मा को प्राप्त कर चुके हैं वे लोग (इषवः) प्रेरक हैं। शेष पूर्ववत्।

#### च्याख्या

साधक ने विश्व का वैभव प्राप्त किया, पर वह आसक्त न हुआ। समय पर सचेत हुआ, वैराग्य की राह पकड़ी। वैराग्य ब्रत का धारण वरुण के गुणों के वरण में सहायक हुआ। वरुण रूप प्रभु के प्रति प्रवणता का परिणाम

<sup>(</sup>१) सोम:-'पुञ् श्रभिषवे' धातु से सोम शब्द बनता है 'श्रभिषव' का शर्थ है रस निकालना।

<sup>(</sup>२) स्वजः-'स्वस्मात् जायते इति स्वजः' श्रर्थात् जिसका जन्म श्रात्मा से हैं।

<sup>(</sup>३) श्रशनि:-''श्रश्नानि भोगिमित्यशः, श्रशं नयतीत्यशनि:'' भोग का भोक्ता होने से श्रात्मा 'श्रशः' है। श्रात्मा की श्रोर जो मनुष्य गति करता है, तथा उसे प्राप्त करता है उसक नाम 'श्रशनिः' है।

यह हुन्रा कि साधक का सूखा हृदयं भीज उठा, वह त्रानुपम शान्ति त्रानुभव कर रहा है।

परिक्रमा करते करते साधक अब उदीची दिशा में पहुंचा है। उदीची शब्द 'उत्' पूर्वक 'अर्झ्' धातु से बना है। 'उत्' का अर्थ है उत्पर की ओर, 'अर्झ्' धातु का अर्थ है गित करना। इस लिए 'उदीची दिक्ं का अर्थ हुआ उत्पर की ओर ले जाने अथवा मुंह उत्पर उठाने की दिशा।

सांसारिक वैभव से विमुख साधक ने वरुण की ओर मुंह उठाया। मेघ वरसा, एक नन्हीं सी वृन्द साधक के मुख में पड़ी, उसका रोम रोम नाच उठा। जिसकी खोज में भटक रहा था, उसकी धुंधली मांकी मिली। विषयों का रस अब वेस्वाद और नीरस प्रतीत हुआ। जिसे अब तक वह सुनता था उसे अब समम पाया है।

साधक श्रव तक श्रपना मुंह उठाए हुए है। जिस प्रकार प्यास से व्याकुल चातक आसमान की तरफ श्रपनी चोंच उठाता है, उसी प्रकार साधक भी श्रव ऊपर मुंह किए वैठा है। यह भूतल जल से प्लावित है शीतल श्रीर स्वच्छ जल की निदयां किलोलें करती हुई वह रहीं हैं, बड़े बड़े सागर श्रीर सरोवर जल से भएपूर पड़े हैं, परन्तु चातक की इससे कोई प्रयोजन नहीं। भूलोक के जलों में उसकी एच्या ही नहीं उसे तो इस लोक के मधुर से मधुर जलों की अनुपादे-यता का ज्ञान है, इसलिए वह तो श्रासमान से गिरनेवाली दो बूंद जल से ही अपनी प्यास बुमायेगा। साधक भी अब अनजान नहीं। इस लोक की वस्तुओं में, जो कि अपने सौन्दर्य और माधुर्य से मन को मोहित किया चाहती हैं उसका राग रहा ही नहीं। वह तो अब आकाश की दिव्य धाराओं से अपनी पिपासा शान्त करेगा। इसी लिए वह मुंह उठाए हुए है। जिस एक बूंद से उसका रोम रोम भूम रहा था उसी की तलाश में है। यह 'उदीची दिक्' है—मुंह ऊपर उठाने की दिशा है—अथवा शान्ति की खोज अब साधक का लद्य है।

उदीची दिशा का अधिपति 'सोम' है। उत्तर मुंह उठाने के अथवा शान्ति के अन्वेषण के लह्य का आदर्श सोम है। सोम नाम परमात्मा का है। 'सोम' शब्द पुञ् धातु से बनता है जिसका अर्थ है निचोड़ना अथवा रस निकालना। परमात्मा शान्ति का सरोवर है, भक्तों के हृद्यों में वह शान्ति का रस निचोड़ रहा है, इसलिए उसका नाम 'सोम' है। परमात्मा के इस सोम रूप को साधक अपनी शान्ति पाने की दिशा का आदर्श स्थापित करता है। जैसा परमात्मा सोम है, शान्तिमय है, वैसा साधक भी होना चाह रहा है।

Q

छ

नो

णा दे-

ली

शान्ति की खोज में भटक रहे पथिक ! माल्म है शान्ति कहां मिलेगी ? सुना है सोम की तलाश में दूर जाना होगा, पहाड़ों की छानबीन करनी होगी, कन्दराओं का कोना कोना ढूंढ़ना होगा। उत्तर मिला-जरूरत नहीं। सोम 'स्वजः'

है। सोम का जन्म अन्दर से अथवा आत्मा से है। इसे ढूंढ़ने कहीं जाना नहीं पड़ता। स्वयं अपने भीतर मांकना है। सोम (शान्ति) स्वजः है, अपने अन्दर उपजने वाली है। यह भाव ही तो शान्ति की खोज में भटक रहे का आश्रय आशा व रचक है। सोम को वाहर खोजना शुरु किया कि युग युग के लिये इसे पाना असम्भव हो जायगा।

नासमभ समभता है कि सोम (शान्त) कहीं बाहर है। इधर उधर ढूंढ़ता फिरता है, परन्तु विफल होता है। वह जिस ऐश्वर्य और वैभव के ढेर को शान्ति का साधन समभ अपने चारों ओर जुटाता है एक दिन वही उसे बन्दी बनाने के लिये कैदलाने की ऊंची दीवार बन जाता है। जिसे वह सुवर्ण का हार समभ छाती से चिपटाता है एक दिन वही उसके पैरों को जकड़ने के लिये छोहे की कठोर बेड़ी बन जाता है। वह स्वयं बन्दी बना है। अब अपने खड़े किये कैदलाने की अन्धेरी कोठरी में पड़ा चीलता और चिल्लाता है।

शान्ति कहीं बाहर नहीं, यह तो 'ख्वजः' है। इसे पाने के लिये बाहर की दौड़ बन्द करनी होगी, अन्तर्मुख होना होगा, अपनी कलुष भावना और कामनाओं के पहाड़ को खोदना होगा। जब इस पहाड़ को खोदते खोदते रोम रोम से पसीने की धारा बह चलेगी तब खयं अन्तः करण में शान्ति का स्रोत फूट पड़ेगा। साधक इस स्रोत के छीटों के शीतल स्पर्श

श्रीर श्रास्वादन से कृतकृत्य हो जावेगा। कृष्ण भगवान भी शान्ति पाने का यही साधन बता रहे हैं:—

विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्ररति निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति।

(गीता २.७१)

त्रर्थात्—''जो विषयों की सब कामनात्रों को छोड़-कर रागरहित होकर विचरता है, जो ममता और ऋहंकार की कलुषभावना को उखाड़ फेंकता है वह शान्ति प्राप्त करता है।"

वैदिक शब्दों में यह सोमपान है जिसके रहस्य को ब्रह्मवेत्ता उपासक लोग ही समभते हैं:—

I

नाको

से

का परी सोमं मन्यते पापिवान् यत् सम्पिपन्त्यौषधिम् सोमं यं ब्रह्माणो विदुर्न तस्याश्नाति पार्थिवः।

( अथवं ० १४ १३ )

अर्थात्—नासमभ बूटी को पीसकर निचोड़ता है और समभता है मैंने सोमरस पी लिया। वह इस पृथ्वी का भोला व्यक्ति, उस सोम रस का आस्वादन कर नहीं पाता जिसका तत्व ब्रह्मवेत्ता लोग जानते हैं।"

श्ररे साधक ! तेरी दिशा क्या उदीची है-शान्ति प्राप्त करना क्या तेरा प्रण है ? तेरा मार्ग श्रयन्त कठिन है। तुमे साहस कैसे हुआ ? इस दुर्गम पंथ पर चलने की तुमे प्रेरणा कहां से मिली ? उत्तर मिला—'अशिन रिषव?' जो आत्मा को प्राप्त कर चुके हैं वे लोग प्रेरक हैं। 'अशिन' शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। 'अशितीति अशः' जो भोगों का भोग करता है वह 'अशः' अर्थात् आत्मा है। 'अशं नयतीति अशिनः'। जो आत्मा को प्राप्त करता है अथवा कराता है वह 'अशिनः' है। जो सोम की प्राप्ति के लिये आत्मा की और गित कर चुके हैं, जो शान्ति की तलाश में सोम के उत्पत्ति स्थान आत्मा तक पहुंच चुके हैं वे लोग 'अशिन' हैं। ऐसे ही पुरुष शान्ति की खोज में भटक रहे नवीन साधक को पथप्रदर्शन करते हैं तथा अपने उच्च जीवन जीवन से प्रतिच्ला प्रेरणा (inspiration) देते हैं।

शेष पूर्ववत्।

**%%%**>



# मनसा परिक्रमा का पञ्चम मंत्र

श्रों ध्रुवा दिग्विष्णुरिधपतिः
कल्मापग्रीवो रिचता वीरुध इपवः ।
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो
रिचतभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्योऽस्तु ।
योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं
वो जम्भे दध्मः ॥
(अथवं॰ ३,२७,५)

### शब्दार्थः-

(ध्रुवा) स्थिरता की (दिक्) दिशा है। इस दिशा में (विद्याः १) ब्यापक परमात्मा (अधिपतिः) आदर्श है (कल्माप-ग्रीवः २) कार्य में प्रतिष्ठित होना जीवन है यह भाव (रिच्तता) रक्त है (बीरुधः ३) नीचे से ऊपर उठने वाले पुरुष (इषवः) प्रेरक हैं।

#### व्याख्याः—

प्रभु भक्ति का पथ निर्जन और नीरव है। यह तो जंगल की संकरी पथरीली पगदण्डी है। इसके दोनों ओर न दुकानों की सजावट है, न रौनक है और न जी बहलाने का कोई और साधन है। आरम्भ में यह शुष्क और नीरस भी है। कोई विरला व्यक्ति ही विवेक और वैराग्य के उद्य होने से इस कण्टकाकीर्ण पगदण्डी को चुनता है।

साधारण लोग सुख चैन में मस्त हैं जब भोगों से वे ऊव उठते हैं अथवा विषय जब अपने विषेले दांत उनके

१. विष्णुः = विष्णु शब्द 'विष्लु न्यासी' धातु से दना है।

२. कल्मापग्रीवः = कर्मसु न्नासः प्रतिष्ठा स्थितिर्वा कर्मासः । कर्मास एव कल्मापः, कल्माप एव ग्रीवा यस्य स कल्मापग्रीवः । कर्मं मं प्रतिष्ठित होना ग्रीवा है यह भाव जिसने धारण किया हुन्ना है वह कल्मापग्रीव है।

३. वीरुधः = 'वीरुध श्रोषधयो भवन्ति विरोहणात्' वनस्पतियो विरोहण करती हैं, विविध प्रकार से श्रंकुरित होती हैं या पूटर्ती हैं इसिबिये ये वीरुध् कहाती हैं।

शरीर में गाड़ देते हैं तो अपनी व्यथा और पीड़ा मिटाने के लिये इस जंगल की पगदण्डी पर हो लेने की जी में ठान लेते हैं। कुछ देर दृश्य और परिस्थितियों के परिवर्त्तन से वह आनन्द अनुभव करते हैं परन्तु जब वे मार्ग की चढ़ाई, विषमता और किठनाइयों को देखते हैं तो उन्हें अपने पूर्व के आनन्द याद आने लगते हैं। विषेले दांतों के डसने की व्यथा भूल जाते हैं। वे फिर शहर की चौड़ी सड़क पर हो लेते हैं। उनमें न दृढ़ता है, न धीरता है, न स्थिरता है।

साधक ने ऐश्वर्य देखा है, वह सम्पत्ति में खेला है, भोग के आनन्द का अनुभव भी किया है। परन्तु सन्तों की सङ्गति से, ऋषि प्रन्थों के खाध्याय से और प्रभु के आशीर्वादों से समय पर उसके अन्तः करण में विवेक और वैराग्य का उद्य हुआ। उसने इस निर्जन पगद्रण्डी को पसन्द किया। वह परिवर्त्तन की इच्छा से नहीं, तमाशे की यृत्ति से नहीं परन्तु आत्मा के अभ्युदय और निःश्रेयस की भावना से इस पथ पर आया है। इसिलये वह दुःखों को सुख मान बढ़ता जा रहा है। कष्टों को प्रभु का प्रसाद समभ रहा है और एक पर एक किठनाई पर विजय पाता जा रहा है।

E

٧Ì

清

साधक में स्थिरता व दृढ़ता है। मार्ग की चढ़ाई वह पार कर चुका है। अब वह मार्ग के थकान को मिटा देने वाली शीतल और मन्द पवन के भोंके खा रहा है। निर्जन खान की पविवता उसकी आत्मा में समा रही है। नीरस मार्ग का माधुर्य उसके मन को मोहित कर रहा है। रोम रोम सूम रहा है। आत्मा निहाल हो रहा है।

साधक अब अपना पैर पीछे क्यों हटाये। जिसने नव जीवन का संचार करने वाली शीतल और मन्द पवन के भोंकों का आनन्द अनुभव किया वह शहर की तपती हुई लू में सिकने क्यों जाय ? जिसने प्रेम-प्याले के दिव्य रस का एक घूंट चढ़ा लिया, वह भोग-विलास के हालाहल को क्यों उठाये ? सोम रस का एक छींटा जिस के मुंह में पड़ चुका वह सुरा के प्याले को अपने लवों पर क्यों लगाये ? वह तो और अधिक दृढ़ता और स्थिरता से अपने कदम बढ़ायेगा।

साधक की अब ध्रुवा दिक् है। स्थिरता सम्पादन अथवा अपने मार्ग में दृढ़ता से बढ़ते जाना उसका छद्य हो गया है। ध्रुवा शब्द 'ध्रुव्' धातु से बना है। जिसका अर्थ स्थिरता है। साधक अब न भय से और न प्रलोभन से पीछे हटेगा। न मान से और न अपमान से विमुख होगा। न आपदाओं से और न सम्पदाओं से विचलित होगा। उसकी एक रट है- 'कार्य वा साधयेयम् देहं वा पातयेयम्' इसीका नाम 'ध्रुवादिक्' है। इस दिशा के यात्रियों का भर्तृहरि ने भावपूर्ण चित्रण किया है:—

# रत्निमहाव्धे स्तुतुषुर्न देवा न भेजिरे भीमविषेण मीतिम्। सुधां विना न प्रययुर्विरामं न निश्चितार्थाद्विरमन्ति धीराः॥

अर्थात् "समुद्र के रह्नों को पाकर देवता लोग सन्तुष्ट न हुए और न भयंकर विष से भयभीत हो उठे। वे समुद्र का मन्थन करते रहे, जवतक अमृत नहीं पा लिया उन्होंने विश्राम न ठिया। तात्पर्य यह है कि धीर मनुष्य अपने छत्त्य पर विना पहुंचे विश्राम नहीं लेते।" यही तो ध्रुवा दिक् है।

'ध्रुवा दिक्' का अधिपति विष्णु है। स्थिरता सम्पाद्न के लह्य का आदर्श विष्णु है। 'विष्णु'नाम परमात्मा का है। 'वेवेष्टि सर्व जगदिति'। परमात्मा सब जगह में व्याप रहा है इसी लिये उसका नाम 'विष्णु' है। स्वयं वेद भगवान परमात्मा की व्यापकता का वर्णन कर रहा है 'स ओतः प्रोतश्च विभूः प्रजासु' (यजु. ३२. ५) व्यापक होने से प्रभु परम स्थिर है। जो प्रत्येक स्थान में व्याप रहा है, कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां पर वह न हो तो फिर वह गित कहां करे ? इस लिए ईशोपनिषद् में कहा है—"तद्धावतोऽन्यान् अत्येति तिष्ठत्" वह स्थिर है पर सब दौड़ने वालों से आगे

निकल जाता है। स्थिरता की दिशा में विष्णुरूप परमात्मा श्रादर्श है। जिस प्रकार परमात्मा व्यापक व स्थिर है वैसा साधक भी होना चाह रहा है।

श्रव प्रश्न उठता है कि स्थिरता के लिये क्या भाव रक्तक हैं ? उत्तर है-"कल्माषप्रीयो रिच्नता" कर्म में प्रतिष्ठित होना जीवन है यह भाव रक्तक व सहायक है। 'कल्माषप्रीय' शब्द तीन शब्दों के मेल से बना है। 'कल्मन' का अर्थ कर्मन् अर्थात् कर्म है। 'आसनम् आसः प्रतिष्ठा स्थितियों। कर्मसु आसासः कर्मास एव कल्माषः कल्माष एव प्रीवा यस्य स कल्माषप्रीयः।' साधक ने कर्म में प्रतिष्ठित होना ही गंन अथवा जीवन है इस भाव को अपनी गांठ में बांध रखा है। स्थिरता सम्पादन के लद्दय में यह भाव ही तो रक्तक है। मन में प्रमाद पैठा कि स्थिरता असम्भव हो गई।

प्रसिद्ध कहावत है An idle brain is a devil'a work shop खाठी मन में शैतान बैठता है। जब मनुष्य कर्म में प्रतिष्ठित है शतान बाहर से द्वार खटखटा कर लौट जाता है। पर जब प्रमाद में पड़ा है शैतान अन्दर पैठता है, फुसलाता है और पथभ्रष्ट करता है। फिर वह पहाड़ की तलहटी में पड़ा है। एक च्रा का प्रमाद कई दिनों, महीनों

स्रौर वर्षों की कमाई को पल भर में धूल में मिला देता है। इस लिये स्रावश्यक है कि मनुष्य सतत कर्म में प्रतिष्ठित हो जाय।

1

न

:। स

क

व

में

ता

1'9

र्म

Ti

2,

ही

तें

श्ररे साधक ! तेरी क्या ध्रुवा दिक् है, पग पीछे न हटाना क्या तेरा प्रण है ? तेरा मार्ग अत्यन्त कठिन है—तुमे प्रेरणा कहां से मिलती है ? उत्तर मिला—'वीरुध इषवः' नीचे से ऊपर उठने वाले पुरुष प्रेरक हैं। संस्कृत साहित्य में वीरुध् नाम वनस्पतियों का है। यास्काचार्य निरुक्त में लिखते हैं—

"वीरुध ओषधयो भवन्ति विरोहणात्" वनस्पतियों का नाम वीरुध है क्योंकि वे जमीन की छाती फाड़ कर उल्टी ख्रोर अथात् नीचे से 'ऊपर की ख्रोर उठती हैं। जो पुरुष नीचे से ऊपर उठने के गुणों से युक्त हैं उन्हें भी वीरुध् कहा जा सकता है।

साधारण व्यक्ति में संकल्प नहीं, स्थिरता नहीं, इस लिये उसके हृदय में तरंग उठती है और विलीन हो जाती है। सद्भावनाएँ आती हैं और आचरण में परिणत होने से पहिले ही छीट जाती हैं संकल्प और विकल्पों की थपेड़ों से वह समुद्र के किनारे की बाल के समान कभी आगे धकेला जाता है और कभी पीछे धकेला जाता है।

वीरुध् पुरुष में स्थिरता है, दृढ़ संकल्प है । सब विन्न बाधाओं को तोड़ फोड़ कर वह ऊपर उठता है। वह उस चट्टान के समान स्थिर और अचल है जिस पर छहरें टकराती हैं, छितराती हैं और वापिस लौट जाती हैं। ऐसे ही संकल्प और स्थिरता के मार्ग में चल रहे नवीन साधक को पथ पदर्शन करते हैं और अपने जीवन से प्रतिच्चण प्रेरणा दे पाते हैं।

शेष पूर्ववत्





# मनसा परिक्रमा का षष्ठ मंत्र

श्रों ऊर्घा दिक् बृहस्पतिराधिपतिः
श्रित्रो रिचता वर्षामिषवः ।
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो
रिचतभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो श्रस्त
योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्म
स्तं वो जम्भे दक्षः ।
(श्रथवं॰ ३,९७६)

## शब्दार्थ-

(कथ्वां) सबसे जपर को (दिक्) दिशा है। इस दिशा में (बृहस्पितिः ) बहों से मी बड़ा परमात्मा (अधिपितिः ) श्रादर्श है (श्वितः ) गति श्रोर वृद्धि का भाव (रिच्तता ) रचक है। (वर्ष अ उपकार भावना से अपनी शक्तियों की वर्षा करने वाले लोग (इपवः) श्रेरक हैं। शेष पूर्ववत्।

#### व्याख्या—

साधक श्रागे बढ़ा, समृद्ध हुत्रा, श्रनासक्त रहा, सोम रस की छींट मुंह में पड़ी, चढ़ाई से पीछे हटा नहीं, स्थिरता से कदम बढ़ाता गया, परिणाम यह है कि पहाड़ की चोटी के वह नज़दीक है। श्रव ऊंची से ऊंची चोटी पर पहुंचने का उसका संकल्प, प्रण व लह्य हो रहा है। यह ऊर्धा (सबसे ऊपर की) दिक् है।

उध्वा दिशा का अधिपति 'बृहस्पति' है। 'बृहस्पति' नाम परमात्मा का है। परमेश्वर बड़ों से भी बड़ा है इसितये

रे सिन्नः = सिन्न शब्द 'सिं' स्रीर 'त्रा' धातु से बना है।
'सि' धातु का सर्थ है गति स्रीर वृद्धि। 'त्रा' धातु का स्रथ है रचण। इस प्रकार 'सिन्न' शब्द का स्रथ हसा गति-व वृद्धि रचक है।

३. वर्षम् = वर्ष शब्द 'वृषु' धातु से बना है इस का अर्थ है वृष्टि करना अथवा सींचना।

<sup>9.</sup> बृहस्पति: = 'बृहत्' शब्द पूर्वक 'पा रचगों' धातु से बृहस्पति शब्द बना है। "यो बृहतामाकाशादीनां पति: स्वामी पालयिता सं बृहस्पति: "। परमात्मा बड़े बड़ों से बड़ा श्रीर श्राकाशादि ब्रह्मागडों का स्वामी है इसिलिए उसका नाम बृहस्पति है।

उसका नाम 'बृहस्पति' है। परमात्मा के इस बृहस्पति रूप को साधक श्रपनी ऊपर पहुंचने की श्रन्तिम दिशा का श्राद्शी स्थापित करता है। जैसा परमात्मा बृहस्पति है-बड़े बड़ों से भी बड़ा है-वैसा साधक होना चाह रहा है।

साधक ने उन्नित के पहाड़ की ऊंची से ऊंची चोटी पर पहुंचना है। अभी उसने कई टीलों को पार करना है। रस्ता बड़ा संकरा है। वर्फ जमी पड़ी है। पैर फिसलता है। एक ओर भारी खड़ है। मौत मुंह बाये खड़ी है। जरा असावधान हुआ कि गिर कर चकनाचूर हो जाने का भय है। चढ़ाई सीधी है। एक एक कदम बड़ी मुश्किल से बढ़ा पारहा है। अरे साधक! इस दुर्गम पथ पर कौन तेरा रक्तक है? उत्तर मिला—'श्वित्रो रिचता'। आगे बढ़ता ही जाऊं, उड़ान लेता ही जाऊं, उपर उठता ही जाऊं, यह महत्याकांचा रक्तक है। जिसके दिल में महत्वाकांचा की अपि प्रदीप्त है, मुसीबतों को देख जो घबराता नहीं, आस्मान में उड़कर पहुंचने की जिसमें उमझ है, वही तो एक के बाद एक टीलों को अपने पैरों से अचलता हुआ पहाड़ की चोटी पर पहुंच सकता है। प्रसिद्ध अमेरिकन कि सि. W. Longfellow ने लिखा है:—

The height by grat men reached and kept, Were not attained by sudden flight, But, they while their companions slept, Were toiling upwards through the night.

3)

हा, हीं, की

र्वा

पर

तये पति

का

स

言一段

वृष्टि

अर्थात्—'संसार के महान् व्यक्ति जिन ऊंचाइयों पर पहुंच पाये हैं, वहां वे एक छलांग मार कर नहीं पहुंचे हैं, परन्तु जिस समय उनके दूसरे साथी सोते थे वे दिन रात एक करते हुए ऊचे उठने के छिये कठोर परिश्रम कर रहे थे।'

'श्वित्र' शब्द की इससे सुन्दर क्या व्याख्या की

जा सकती है ?

अरे साधक ! तेरी क्या ऊर्ध्वा दिक् है, पहाड़ की चोटी पर चढ़ना क्या तेरा प्रण है ? तेरा मार्ग अत्यन्त कठिन है। कदम कदम पर संकट है। इन संकटों का सामना करने के लिये तू बल कहां से पाता है ? तुभे प्रेरणा कहां से मिलती है ? उत्तर मिला—'वर्षमिषवः।' जो उपकार भावना से अपनी शक्तियों की वर्षा करने वाले लोग हैं-वे प्रेरक हैं। संस्कृत साहित्य में 'वर्ष' शब्द वर्षा के लिये प्रयुक्त होता है। वर्षा के बिन्दु तप के सहारे ऊपर चढ़े परन्तु दूसरों के उपकार के लिये उन्होंने अपने को धूल में मिला देना उचित सममा। वधी की नन्हीं नन्हीं बूंद बनकर वह नीचे बरस पड़े। ठीक इसी प्रकार जो सतत साधना और तप के सहारे उन्नति की पराकाष्टा तक पहुंचे हैं, जो उन्नति से सन्तुष्ट न हुए परन्तु दूसरों को भी ऊंचा उठाने के लिये अपनी शक्तियों को बरसाने लगे ऐसे महान् व्यक्तियों को 'वर्ष' कहा जा सकता है। ऐसे पुरुष ही ऊर्ध्वा दिशा के यात्री को पथप्रदर्शन कर सकते हैं तथा अपने उच जीवन से प्रेरणा दे पाते हैं। शेष पूर्ववत्।

### उपस्थान

साधक पृथ्वी की पीठ से उठकर पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा है। अपने परिश्रम तप और साधना से उन्नति के जिस शिखर पर पहुंच सकता था पहुंच गया है। इस ऊंचाई पर त्राकर वह अद्भुत नजारे देख रहा है। स्वर्गमय प्रकाश यहां अठखेठियां खेलता है। पत्ते पत्ते पर अपरिमित इल्लास फैल रहा है। भगवान की यह कीड़ास्थली है। भक्त के अन्तःकरण में आनन्द की बाढ़ उमड़ रही है। परम शक्ति से वह अपना सामीप्य अनुभव कर रहा है। यह समीपता की अनुभृति ही उपस्थान है।

उपस्थान शब्द का अर्थ है समीप बैठना। उपासना शब्द का भी यही अर्थ है। भक्त अब भगवान के समीप बेठा है। यम, नियम, ध्यान, धारणा और जप तप के सहारे उन्नति के शिखर पर पहुंचे साधक का आसन अब आराध्य देव के समीप है। इस उपस्थान तथा उपासना के ित्रये ही अवतक का प्रयत्न था। आत्म निरीक्तण, मार्जन, अधमर्षण तथा मनसा परिक्रमण सबका एक मात्र प्रयोजन उपस्थान ही है। उपस्थान ही कठिन है। समीप पहुंचने तक ही कठोर साधना और तप की आवश्यकता है। यहां आकर तो सब साधना समाप्त हो जाती हैं। भगवान भक्त को अपने करुणामय हाथों से स्वयं उठाते हैं तथा अपने आशीर्वादों

की वर्षा से उसे निहाल करते हैं। भक्त ज्योति मान् सूर्य भगवान् की चमकीली किरणों पर सवार हो लेता है। सब पार्थिव रागों की यहां इतिश्री है। साधक अब समाधि में जा रहा है। यहां के अनुभव निराले हैं। इन अनुभूतियों का अब आनन्द उठाइये।





## उपस्थान मंत्र (१)

( ऋषिः प्रस्करण्यः कार्णयः, देवता सर्थः, छन्दोऽनुष्युष् ) स्रों उद्वयं तमसस्परि खः पश्यन्त उत्तरम् देवं देवत्रा सर्थमगन्म ज्योतिरुत्तमम् ।

(यजु. ३५, १४,)

### शब्दार्थः-

(वयं) हम (उत्) उत्हृष्ट (तमसः १) प्रकृति से (परि) परे (उत्तरम्) अधिक उत्कृष्ट (स्वः) स्वकीय जीवात्मा का (पश्यातः) साचात् करते हुए (देवत्रा देवं) देवों में देव (सूर्यम् २) सब के अभिसरणीय अर्थात् प्राप्त करने योग्य (उत्तमम्) सबसे उत्तम (ज्योतिः) ज्योतिस्वरूप परमात्मा को (अगन्म) प्राप्त हुए हैं।

### व्याख्याः—

साधक का जप तप सफल हुआ। वह उस स्थान पर पहुंच गया है जहां पहुंचने की उसने अब तक कठोर साधना की थी। जिसके दर्शन को आँखें प्यासी थी उसे अब वह तरसी आंखों से पी रहा है। जिससे मिलने की अब तक अभिलाषा थी उस अपने प्रियतम को छाती से लिपटा रहा है। कैसा पवित्र दर्शन है! आहो! कैसा मंगल मिलन है!

पृथ्वी के तल से उठ कर साधक पहाड़ की ऊंची चोटी पर पहुंचा है बड़ी लम्बी यात्रा है। साधक आंख बंद (१) तमसः = चैतन्य श्रोर ज्ञान प्रकाश के श्रभाव के कारण तमस् शब्द वैदिक साहित्य में प्रकृति का वाचक है। 'तम श्रासी त्तमसा गूडममें (ऋ. १०. १२६. ३) इस संत्र में प्रथम तमस् शब्द प्रकृति के लिये प्रयुक्त हुआ है।

(२) सूर्यम् = श्री माध्याचार्यं ने सूर्यं शब्द का त्र्र्यं ''सूरिभिः प्राप्यत्वात् सूर्यः" किया है। विद्वानों से प्राप्त होने से परमात्मा का नाम सूर्य है।

कर नहीं चला उसने अपने मार्ग के दृश्यों का न केवल (enjoy) किया है अपितु पैनी दृष्टि से और विवेचना शक्ति से उसके रहस्य को समभा भी है। अब वह स्वान्तसुखाय अथवा यों कहो कि इस पथ के पथिकों के लाभार्थ अपने अनुभवों को सुना रहा है।

प्रथम अनुभव है यह प्रकृति उत्कृष्ट है। प्रभु अपनी शक्तियों का आविभाव करता है। सब से बढ़ कर प्राणी प्राणी के प्रति प्रभु के हृद्य में छलकते प्रेम का प्रकाश भी प्रकृति द्वारा ही हो रहा है । प्रभात की मन्द पवन में, पित्तयों के मीठे कलरव में, सौरम भरे फूलों के विकास में, अलसाये बादलों की मस्तानी चाल में, उषा और संध्या की छटकती लाली में, हवा के मकोरे से हिलती पत्तियों के नाच में, काले बादलों के श्रोट से उगते हुए चांद की मुस्कान में, अलसाथी श्रांखों को चूमती रवि-रिशमयों के चुम्बन में, पेड़ों से िपटती लतात्रों के आलिङ्गन में, तात्पर्य्य यह है कि प्रकृति के एक एक पदार्थ में प्रभु के प्रेम का ही आविभीव है। इस उमड़ते प्रेम को देखने लिये प्रेमी की निगाह चाहिए। अगर यह है तो प्रकृति का अगु अगु प्रभु की अगर इशारा करता दिखाई देगा। अनुभव होगा कि यह प्रकृति स्वयं प्रभु पूजा का पवित मन्दिर है।

ही

'ऋड़

भोग

स्परि

है।

नहीं

म च

हे न

नहीं

पदि

उत्कृ

मूद्र

ही र

अप

साधक ने इसी निगाह से प्रकृतिको देखा है, तभी तो कहता है प्रकृति उत्कृष्ट है। उसे बन्धन का हेतु समभाना भूल है। और बन्धन और मुक्ति का असली हेतु तो मनुष्यों का मन है। "मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोद्ययोः" यदि मन सजग और पवित्र है तो यह प्रकृति मुक्ति का द्वार है। यदि मन में तृष्णा, वासना व विकार है तो यही फिर कैदखाना है। वस्तुतः प्रकृति उत् है उत्कृष्ट है।

साधकका दूसरा अनुभव यह है कि जीवा मा भक्ति से परे अथवा अलग है। प्रकृति जड़ है। आत्मा चेतन है। यह स्थूल है, वह सूदम है। प्रकृति का नाम तमस् है, जीवात्मा का नाम स्वः है। ये नाम ही दोनों के भेद को म्पष्ट कर रहे हैं। प्रकृति अन्धकारभय है, जीवात्मा प्रकाशमय है। जड़ और अन्धकार स्वरूप प्रकृति का परिगाम जीवात्मा नहीं है परन्तु इस की स्वतन्त्व और भिन्न सत्ता है।

यदि जीवात्मा प्रकृति का ही पिरिणाम हो तब तो शरीर की समाप्ति आवश्यक है। यदि आत्मा शरीर के समान विनिश्वर है तब पुरुषार्थ का अर्थ क्या? सतत साधना का पिरिणाम क्या? यदि मार्ग में ही मर मिटना है और मौत के साथ सम्पूर्ण पुरुषार्थ धूल में मिल जाना है तो फिर पसीना बहाने की जरुरत क्या? दुनिया के ऐश्वर्य और आराम को दुकराने का प्रयोजन क्या? यदि इस पद्ध भूतों के पुतले का

शि परिणाम त्र्यात्मा है फिर तो चार्वाकों के कथनानुसार श्रुज्जनालिंगनाजन्यं सुखमेव पुमर्थता' दुनिया के भोगों का मोगना ही परमपुरुषार्थ होगा।

पर यह सत्य नहीं । साधक का अनुभव है ''तमस-एिर स्वः'' जीवात्मा प्रकृति से अलग है । जीवन का सातत्य है । आत्मा अमर और अविनश्वर है । पुरुषार्थ का विनाश नहीं । भगवान् कृष्ण ने कहा है:—

> पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत् कश्चिद्दुगतिं तात गच्छति। (गीता ६. ४०)

श्रर्थात्—'हे अर्जुन! श्राध्यात्मिक उन्नति के मार्ग म चलते हुए व्यक्ति के पुरुषार्थ का न इस लोक में विनाश होता है न परलोक में। कल्याण कर्म करने वाला कभी दुर्गति को महीं प्राप्त होता'।

तीसरा अनुभव यह है कि जीवात्मा उत्तर है।

यदि प्रकृति उत् हैं – उत्कृष्ट है तो आत्मा उत्तर है, अधिक

उत्कृष्ट है। जड़ और चेतन में चेतन ही उत्तर है। स्थूल और

पूदम में सूदम ही उत्तर है। अन्धकार और प्रकाश में प्रकाश

ही उत्तर है। आत्मा अपने ज्ञान के प्रकाश से प्रकृति को

पपनी जीवन-याता का साधन बना सकता है। प्रकृति

स्वामिनी नहीं यह तो आतम-शक्ति-सम्पन्न पुरुष के चरणों की चेरी है। प्रकृति उत्कृष्ट है पर आतमा उत्तर है— अधिक उत्कृष्ट है। ऐसी अवस्था में यदि आत्मा अपने शासन को छोड़ कर प्रकृति का वशवर्ती होता है तो यह उसकी भूल है।

आध्यात्मिक उन्नति के राह के राहियों के लिये साधक के यह अनुभव अत्यन्त उपयोगी हैं।

अब साधक जिसे देखता है, इतनी साधना के बाद जिसे मिल पाया है वह 'देवता देवं' देवों का देव है। संसार में जड़ और चेतन दो प्रकार के देव हैं। प्रध्वी सूर्य चाँद आदि जड़ देव हैं। आचार्य, माता, पिता, आतिथि विद्वान आदि चेतन देव हैं। वह देवाधिदेव है। सब देवों में देवत्व इस देवाधिदेव के ही कारण है।

यह देवाधिदेव ही सूर्य है- अभिसरणीय है।
सब देवों का समावेश इसी में है इसिलये उसकी प्राप्ति में
सर्वस्व की प्राप्ति है। वह अखर और अच्चय अगनन्द का
भरहार है इसिलये आनन्द की प्राप्ति में भटक रहा आत्मा
इसकी प्राप्ति से ही कृतकृत्य होता है। वह परम विश्रामस्थान है। आत्मा का असली घर वही है। इसीलिये यहां
पहुंचने पर आत्मा शान्ति तथा विश्रान्ति पाता है। अतएव
साधक कह रहा है- सूर्य परमात्मा ही तप और साधना द्वारा
प्राप्त करने योग्य है।

श्ररे इस देवाधिदेव का रूप है कैसा ? उत्तर मिला- 'ज्योति:' ज्योति स्वरूप है। गीता में भगवान् के इस दिव्य ज्योतिर्मय रूप का वर्णन निम्न शब्दों में हुआ है।—

क

ये

य

ों

में

ह्या भा

T-

हां

व

रा

दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुात्थिता यदि भाः सदशी सा स्याद्धासस्तस्य महात्मनः। (गीता ११, १२)

अर्थात् यदि आकाश में एक साथ हजारों सूर्यी की ज्योति उदय हो जाय, तो वह ज्योति उस भगवान् की ज्योति के समान शायद हो।

ज्योतिर्मय भगवान् की ज्योति से ही यह विश्व प्रकाशित हो रहा है। सूर्य के प्रकाश में, चन्द्र की चाँदनी में, तारों की टिमटिमाती ज्योति में विद्युत् की चमक में, श्रिम के तेज में, प्रभात की छाल उषा में, सन्ध्या की रंगीली छटा में उसी ज्योतिस्वरूप की ज्योति जगमगा रही है। कठोपनिषद् में यही तो कहा है:—

> न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भागन्त कुतोऽयमाग्नः तभव भाग्तमनुभाति सर्वा तस्य भासा सर्विमिदं विभाति।

(कठोपनिषद् ५, १५)

अपने प्रियतम का वर्णन करते हुए साधक अन्त में कह रहा है 'उत्तमं' वह सर्वोत्छष्ट है। जीवात्मा अल्प है, वह अनन्त है। यह सत्चित् है, वह सचिदानन्द है। यह उत्तर है, वह उत्तम है। उत्तम कह देने के बाद कहने को बाकी क्या रहा ? साधक चुप हो रहा।





पह

को

## उपस्थान मन्त्र (२)

(ऋषिः प्रस्कएवः काएवः, देवता स्वर्थः, छन्दो गायत्री)

त्र्यों उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् ।

(ऋग्वेद १. ५०. १)

## शब्दार्थ-

(त्यं) उप (जातचेद्सं ) सर्वज्ञ श्रीर सर्वान्तर्यामी (सूर्यं) श्रिमसरणीय (देवं) देव को (केतवः) क्रिएडयां (उद्घहन्ति) जाताती व पहुंचाती है (विश्वाय) सबके प्रति (दशो) परमातम-संबंधी ज्ञान व दर्शन देने के जिये।

#### व्याख्या-

क्या पूछते हो कि उस सर्वज्ञ और सर्वान्तर्यामी देव के पास पहुंचाने वाली राह कौनसी है ? पहिले वहां पहुंचने की तीव्र इच्छा तो करो। जब दृढ्संकल्प होगा तब राह स्वयं मिल जावेगी।

क्या ऋदुत नजारा है, ऊपर, नीचे, ऋन्दर, बाहर, इधर, उधर, सब जगह भिएडयां फहरा रही हैं। किसके स्वागत के लिये ? ये रंगविरंगी भिएडयां इस विश्व के ऋगु ऋगु में व्याप्त विश्वात्मा के स्वागत के लिये उसी की राह बताने के लिये तथा विश्व के प्रति उसका दर्शन कराने के लिये हैं।

C

1

Ę

5

१. जातवेद्सं = जातवेद्स् शब्द् का श्रथं करते हुए यास्काचार्यं निस्क्त में जिखते हैं—'जातवेदाः कस्मात्? जातानि वेद्, जाते जाते विद्यते इति वा'। श्रथात् जातवेद्स् किससे? (क) परमात्मा सब उत्पन्न वस्तुश्रों को जानता है श्रथांत् सर्वज्ञ है इसजिये इसका नाम 'जातवेदाः' है। (ख) श्रथवा परमात्मा सब उत्पन्न पदार्थों में विद्यमान है। सर्व- व्यापक व सर्वान्वर्यामी होने से भी परमात्मा का नाम जातवेदाः है।

ज्या निगाह उठात्रों ये भिएडयां नजर पड़ेंगी तथा जिसकी त्रोर ये संकेत करती हैं उसकी भांकी मिल सकेगी।

फूल की पंखड़ियों में, तितली के पंखों में, परिन्दों के परों में, बादलों में, इन्द्रधनुष में, प्रभात की उषा में, सन्ध्या की छिटकती ठाली में कौन चित्रकार बैठा अपनी तूलिका से किस्म किस्म के रंग भर रहा है। पवन के ककोरों में, करनों की भएभए में, घादलों की गर्जन में, पंछियों के कलरव में, अपातों के फंकार में छौर निदयों के कलकल में कौन चतुर गवैया बैठा अपनी संगीत की सुरीली तान छेड़ रहा है ? पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र, सितारे तथा ग्रह उपग्रह सब अपने अपने मार्ग पर चक्कर काट रहे हैं। कौनसा वह नियन्ता है जो ऋणु अगु में बैठकर इस सम्पूर्ण विश्व को पूर्ण नियम के साथ च्या च्या में गित दे रहा है ? आस्मान में टिमटिमाते तारों की दीप-माला किसके स्वागत के लिये ? वृत्तों की मधुर मुहारनियां किसकी महिमा जताने के लिये ? ऊंचे खड़े पहाडों की हिमा-च्छन्न गगनचुम्बी चोटियां किसकी ऊंचाई पाने के लिये ? च्यगाध समुद्र की अचिन्तनीय गहराई किसके गाम्भीर्य को जताने के लिये ? पत्ते पत्ते की विचित्त रचना किस शिल्पी का चमत्कार है ? सूर्य का उष्ण प्रकाश और चन्द्र की शीतल चांदनी कौनसे वैज्ञानिक का आविष्कार है ?

ये सब अनन्त भिएडयां हैं जो कि 'उसकी ओर' ले जाने वाले अनन्त मार्गों पर गड़ी हुई हैं। सबका संकेत 'उसकी ओर' है। साधक संकेत समभ रहा है। इन फंडियों के पीछे छिपा जो सबको मांक रहा है, उसकी मधुर मांकी ले रहा है। आंखें चार होने से आनन्द में मतवारा हो रहा है।



& TOP



## उपस्थान मंत्र (३)

(ऋषिः कुत्स त्राङ्गिरसः, देवता सूर्यः, छन्दिख्रष्टुप्)

श्रों चित्रं देवाना ग्रुदगादनीकं चत्रुर्मित्रस्य वरुणस्याग्रेः । श्राप्रा द्यावापृथिवी श्रन्तरित्तं ग्रुपं श्रात्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा ।

(यजु० ७,४१)

### शब्दार्थ--

9

भ

क

良

म

से

हो

के

वि अ

चि

स

न

ऋं

(देवानां) देवां अथवा उपासकों का (अनिकं ) जिवन व बल रूप तथा (चित्रं ) अहुत रूप वाला पूजनीय परमामा (उद्गात् ) हमारे हृदय में उदित हुआ है वह (मित्रस्य) सूर्य की (वरुणस्य) वायु की (अग्ने: तथा अपि की (चलु:) अपि है। (द्यावापृथिवी) युलोक पृथ्वी लोक तथा (अन्तरिक्तं) अन्तरिक्त लोक को (अप्राः) व्याप रहा है। सबका अभिसर्कीय वह (जगतः) चर अर्थात् प्राणि जगत् का (तस्थुष्ध) अचर अर्थात् जह जगत् का (आत्मा) आत्मा है वही (सूर्यः) सबसे अभिसर्कीय अर्थात् प्राप्त करने योग्य है (स्वाहा ) उसके प्रति हम (सर्वस्व) समर्पण करते हैं।

### व्याख्या-

सूर्योदय का दृश्य अत्यन्त सुन्द्र और दिन्य है। जब रात्ति के अन्धकार के पश्चात् प्रातःकाल पूर्वाकाश में अपनी दिन्य छटा छिटकाते हुए, रिश्मजल से नभोमण्डल को लालिमामय बनाते हुए, तथा दिग्दिगन्त को अपने अपूर्व तेज से आलोकित करते हुए सूर्यदेव अपनी सहस्रों सुनहली रिश्मयों के साथ पहाड़ों की शुभ्र और श्यामवर्ण की गगन-

श्रनीकम्—श्रन् प्राणने धातु से किन् प्रत्यय करने पर 'श्रनीक' शब्द सिद्ध होता है। 'श्रनित्यनेनेत्यनीकम् जीवनं बत्तं वा''।

२ चित्रम्—चित्रं चायनीयं पूजनीयं (निरुक्त० १२.६)

३ स्वाहा — (सु ) श्रद्धी प्रकार (त्रा) पूर्ण (हा - श्रोहाक् त्यागे)

चुम्बी चोटियों के पीछे से उदय होते हैं, सहदय हृदय भगवान की लीला पर मुग्ध हो उठता है।

भक्त के हृद्याकाश में, जड़ चेतन सम्पूर्ण देवीं को शक्ति, प्राण, जीवन अथवा यों कही कि स्वयं देवत्व प्रदान करने वाले सूर्य भगवान् अपने पूर्ण प्रकाश के साथ उदय हो रहे हैं। क्या सुनहला समय! कैसा दिन्य दृश्य! भक्त की हृदय गुहा का कोना कोना भगवान् के दिव्य प्रकाश से जग-मगा उठा है। तामसिक वासनाओं का समूल विनाश हो रहा है। अन्तःकरण भगवान् की उज्वल और देदीप्यमान आभा से चमक रहा है। इस दिन्य दृश्य को देखकर भक्ति भाव में भीज रहे और आनन्द में विभोर हो रहे भक्त के मुख से ष्प्रनायास निकलता है 'चित्रम्'। भक्त के अन्तःकरण में उदय हो रहे सूर्य भगवान् के स्वरूप का वर्णन करने के लिये 'चित्रम्' के सिवा और कोई उपयुक्त शब्द ही नहीं। भक्त के हृदय में विचित्र भावनाओं का सम्मिलन हो रहा है। वहां त्रानन्द है, आश्चर्य है त्रौर पूजा की भावना है। इन सब भावनात्रों को चित्रित करने के लिये 'चित्रम्' शब्द विचित्न रूप से समर्थ है!

भक्त खब अपनी नस नस और नाड़ी नाड़ी में नवीन शक्ति को संचरित होता हुआ अनुभव कर रहा है। भौतिक सूर्य के उदय होने से वानस्पतिक जगत् में शक्ति, प्राण और जीवन का संचार हो जाता है। ठीक इसी प्रकार भक्त के अन्तर में परमात्म देव के प्रकट हो जाने से उसकी आत्मा में नवीन शक्ति, प्राण व जीवन का संचार हो रहा है। परमात्मा 'देवानां अनीकम्' उपासकों के आत्मा के लिए जीवन व बलरूप है। आत्मा स्वयं सीमित और अल्पशक्तिसम्पन्न है। जब आत्मा 'देवानां अनीकम्' शक्ति, प्राण व जीवन के स्रोत प्रभु से अपना सम्बन्ध स्थापित करता है, उसकी शक्तियों का विकास होता है। विद्यमान शक्तियां विशाल होती हैं तथा नवीन जीवन प्राप्त होता है।

श्रहो ! भक्त ने जो दिव्य दृश्य देखा, उससे कुछ एसी मस्ती समाई है कि यह सम्पूर्ण संसार श्राज उसे नवीन ही दिखाई दे रहा है। श्राकाश में सूर्य देव के उदय होने से रात्रि का श्रंधकार प्रकाश में परिवर्त्तित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा देव के प्रकट होने से प्राकृतिक जगत् दिव्य बन रहा है। प्रकृति के एक एक पदार्थ में परमात्मा की भलक है। स्थावर जंगम जगत् के पीछे एक श्रात्मा है। उस से गुलोक, तथा श्रन्तित्व लोक इत्यादि सम्पूर्ण विश्व श्रापूर्ण है। कविह्र पं च्यूपित जी ने इस परिवर्त्तन का कवितामयी भाषा में वर्णन किया है:—

"श्राज सकल संसार दिव्य है क्यों कि दिव्य दृष्टि से देखा गया है। वस्तु वस्तु में परमदेव की मलक, श्राणु श्राणु में ईश की चमक, वसन्त ऋतु में वृत्त भी पीले दीखते हैं। हरे चश्में मं आकाश भी हरा, पृथ्वी भी हरी, धूप भी हरी, और छाया भी हरी। कल यही जल था उस की उमड़ से कांपते जाते थे, यही आग्नि थी उसकी लपट से कलेजा थरीता था, यही सूर्य था जिसकी किरणें आग्नेयवाण थीं। आज दृष्टि के परिवर्त्तन से जल सौम्य है, आग्ने पावक और सूर्य ज्योति का पुंज। जहाएड ब्रह्ममय है ज्यापक आकाश उससे ज्याप्त है। दृद्ध पृथ्वी उससे सुदृद्ध है। वही तारों की द्युति, वही सूर्यचन्द्र की ज्योति। चलतों में उसकी गति, स्थितों में उसकी स्थिति। वही नेता होकर अग्नि का मार्गदर्शक है। वही रस होकर वरुण (जल) का रस वर्धक। वही तेज होकर सूर्य का सविता। वही सर्ववित् उपदेशकों का उपदेष्टा। आग्नि को कौन कहता है अपर जा और जल को कौन सिखाता है निम्न स्थल पर वह? वैज्ञानिक कहेगा प्रकृति के नियम हैं। साधु-वही तो नियमों का नियामक है।"

उपासक इस दिन्य हश्य को देख मुग्ध हो रहा है। भिक्त भाव से भीज रहा है और कृतकृत्य हो रहा है। वह अपने समीप उसे देख रहा है जिसके दर्शन के लिये सम्पूर्ण जप तप ध्यान और साधना है।

यं ब्रह्मावरुगेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः।

ध्यानावाश्यिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनी यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः ॥

उपासक 'चित्रम्' के दर्शन से ऐसा मौहित आकर्षित श्रीर प्रभावित हुत्रा कि वह इसे ही श्रव 'सूर्य' श्राभिसरणीय समम रहा है। 'चित्रम्' को प्राप्त करना ही इसकी साधना और जीवन का ध्येय हो गया है। वह इस 'सूर्य' परम प्राप्तव्य को प्राप्त करने के लियें 'स्वाहा'—सर्वस्व का अर्पण कर रहा है। उपासक का जीवन 'चित्रम्' के चरणों में अर्पित है।



## उपस्थान मनत्र (४)

( ऋषि दध्यङ् आधर्वणः, देवता सूर्यः, छन्दिख्रिष्टुप् )
आं तचजुर्देविहतं पुरस्ताच्छुक्रमुचरत्
परयम शरदः शतं, जीवेम शरदः शतं
शृशुयाम शरदः शतं, प्रव्रवाम शरदः शतं
अदीनाः स्याम शरदः शतं, भूयश्र शरदः शतात्।
(यज्ञ. ३६. २४)

शब्दार्थः-

(तत्) वह (चतुः ) सर्वद्रष्टा व मार्ग दर्शक (देवहितं) देवों का हितकारी (शुक्रं) शुद्ध, पवित्र (पुरस्तात्) हमारे सामने (उच्चरत्) उदय हुत्र्या हुआ है। उसकी कृपा से (शतं शादः) सौ वर्ष तक (शृगुयाम) सुनें। (शतं शादः) सौ वर्ष तक (श्रदीनाः) अदीन (स्थाम) रहें। (शतात् शादः भूयश्च) सौ वर्ष से अधिक भी देखते, सुनते, बोळते तथा श्रदीन होते हुए जीते रहे।

#### व्याख्या-

सूर्य भगवान की दिव्य छटा देख कर उपासक कह उठा है—देखो, देखो, सामने उदित हो रहे और अपने निर्मल प्रकाश में चमक रहे सूर्य देव को देखो। संसार की यह आंख है। देवों का हितकारी चच्च है। पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र, नच्च, प्रह, उपप्रह नहीं नहीं संसार का अगु अगु अनन्त काल से अपने अपने नियत मार्ग से रेखामात्र भी विचलित न होता हुआ गति कर रहा है। यह सूर्य भगवान की ही महिमा है। अगु अगु की वह आंख है। वही रस्ता बताता है। वही मार्गदर्शक है।

महान् सूर्य—प्राप्तव्य परमात्मा— अपने प्रकाश से संसार को न केवल दर्शन शक्ति दे रहा है, अपितु देवों का-

देव स्वभाव वाले व्यक्तियों का-हित भी साध रहा है।

(१) चजुः-चजुः शब्द "चिच्छ् दर्शने" धातु से बना है। 'चष्टे इति चर्जुः'

परमात्मा सबको रास्ता दिखा रहा है इस लिए उसे चजुः कहते है।

उपासक विश्व को दर्शन शक्ति दे रहे, भक्तों का कल्याण साध रहे और विशुद्ध प्रकाश में चमक रहे परमात्म-देव के दर्शन से कुतार्थ और पुलिकत हो रहा है। उसकी यह अभिलाषा है कि अपने प्रियतम से यह मिलन चिण्क न हो। उसे अनुभव हो रहा है कि प्रियतम से मिलन ही समस्त मंगल का मूल और आनन्द का स्रोत है। यह जानते हुए कि वही विश्वान्ति और परम शान्ति का धाम है, उपासक अपने प्रियतम प्रभु से च्यामाल के लिये भी विमुख होना नहीं चाह रहा। वह तो उसे अपनी मस्ती से लिपटा लिया चाहता है। वही आंखों की ज्योति हो, कानों में उसी अश्रुत की श्रुति हो, जिह्वा से उसी के नाम का जप हो। कैसी शुभ कामना! अहो! कैसी पवित्व भावना!

'जीवेम शरदः शतम्' सौ वर्ष तक प्रभु का दर्शन करते हुए जीते रहें यह वाक्य संकेत कर रहा है कि मनुष्य की आयु की अवधि साधारण रूप से १०० वर्ष की है। इस अवधि से कम वर्षों का जीवन अपने पापों का पिणाम है। पिवित्र आचरण तथा ब्रह्मचर्थ से इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। 'भूयश्च शरदः शतात्' यह मन्त्र भाग इसकी सूचना दे रहा है।

पवित्र आचरण के िए प्रभु का दर्शन, श्रवण और प्रवचन आवश्यक है। यदि जीवन के प्रत्येक लद्दय में अगु अगु में व्याप रहे प्रभु को हम देखते रहें, संघर्ष और संयाम के कोलाहल से आकुल इस कर्मश्रस्त संसार में रहते हुए भी यदि हमें चए चए में स्मरण हो कि विश्व को दर्शन-शक्ति दे रहे प्रभु की दिव्य चत्तु हमें देख रही है तो हमारे कर्म शुभ होंगे। आचरण पवित्र होगा, जीवन दिव्य होगा। शुभ कर्म, पवित्र आचरण तथा दिव्य जीवन आयु की अविध बढ़ाने का प्रथम साधन है। दीर्घ आयुष्य का दूसरा तथा प्रधान साधन ब्रह्मचर्य है। प्रत्येक च्राए में ब्रह्म की अनुभूति होने का नाम ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का शब्दार्थ है 'ब्रह्म में सब शक्तियों का चराना' जिससे कि वे विषयों में न चरें। आंखों से प्रभु का दर्शन हो रहा है, कानों से उसी का अवण हो रहा है, जिह्ना से उसी का प्रवचन हो रहा है, यही तो ब्रह्म में विचर्ण अथवा ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य से सब इन्द्रियां स्वस्थ व सबल होंगी, यही नहीं परन्तु मौत को भी ढकेला जा सकता है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म-दर्शन अथवा ब्रह्मज्ञान का फल अथर्व वेद के निम्न मन्त्रों में इन्द्रियों की खस्थता तथा दीर्घ आयुष्य ही बताया गया है।

यो वै तां ब्रह्मणो वेदामृतामावृतां पुरम् तस्मै ब्रह्म च ब्राह्माश्र चत्तुः प्राणं प्रजां ददुः।

<sup>(</sup>१) ब्रह्मचर्येण तपसा देवा सृत्युमपाइनत ।

# न वै तं चचु र्जहाति न प्राणो जरसः पुरा

पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते ।

( अथर्वं १०, २, २९-३० )
अर्थात्—जो उपासक अमृत से वेष्टित ब्रह्म की नगरी को जानता है उसको ब्रह्म और ब्रह्म जनित इतर देवता च जुपाण और प्रजा देते हैं। जो ब्रह्म की नगरी को जानता है उसे चत्तु ऋादि इन्द्रिय तथा प्राण ऋर्थात् आयु वृद्धावस्था से पूर्व नहीं छोड़ते।

'ऋदीनाः स्याम शरदः शतम्' सौ वर्ष पर्यन्त जीना ही पर्याप्त नहीं। जीवन्मुक्त होकर जीना ऋथवा ऋदीन होकर जीवनयापन करता वैदिक जीवन का आदर्श है। अदीन जीवन के लिए प्रभु की अध्यत्तता आवश्यक है जो उपासक प्रभु की ऋध्यत्तता में जीवनयापन करता है वह ऋदीन निर्भय, स्वावलम्बी तथा आत्मविश्वासी होगा । उसकी अध्यत्तता में रहना और दीन हीन होना कैसे हो सकता है ? प्रभु की उपासना ऋौर पराधीनता साथ साथ नहीं चला करती। इहलौकिक और पारलौकिक सम्पूर्ण ऐश्वर्य के प्रदान करने वाले महादानी प्रभु के समीप पहुंच कर दीनता कैसी ! भय कैसा ! उपासक आत्मतृप्त है, वह क्यों किसी के सम्मुख हाथ पसारेगा! जब भक्त की चिन्ता प्रभु ने ली है तो फिर उसे पराधीन व परमुखापेची होने की जरूरत क्या ? प्रभु की उपासना ऋदीनता की परम रसायन है। स्वाधीनता निर्भयता, आत्मविश्वास तथा स्वावलम्बन उपासक की दिव्य सम्पत्ति है।



# गायत्रो मनत्र

(ऋषिः विश्वामित्रः, देवता सविता, छन्दो गायत्री)

श्रों भू भ्रेवः खः। तत् सवितुर्वरेएयं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्॥ (यज्ञ० ३६. ३) शब्दार्थ-

.( त्रों ) यह परमात्मा का निज नाम है वह (भू:१) सत, ( भुवः२ ) चित् ( स्वः ) त्रानन्द स्वरूग है। (सवितुः३ ) सर्व प्रेरक ( देवस्य ) परमात्म देव के (तत् ) उस ( वरेत्यं४ ) वरने योग्य ( भर्गः४ ) शुद्ध तेज को ( धीमहि ) हम धारण करते हैं (यः ) जो धारण किया हुत्रा तेज (नः) हमारी ( धियः) बुद्धियों को (प्रचीद्यात् ) सन्मार्ग में प्रेरित करे।

#### व्याख्या-

उपस्थान मंत्र समाप्त हुए । उपासक को अपने उपास्य देव के समीप बैठने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। त्रिलोकी में व्याप रहे परमात्म देव की दिव्य ज्योति व विशुद्ध तेज के दर्शन हुए। गायती मन्त्र से श्रब इसी विशुद्ध तेज को धारण करने की प्रार्थना व प्रयत्न है।

गायत्री मन्त्र को गुरु मन्त्र तथा सावित्री भी

<sup>(</sup>१) भू:-'भू सत्तायाम्' धातु से भू: शब्द बना है।

<sup>(</sup>२) भुवः-'भुवोऽवकल्कने' धातु से भुवः शब्द बना है। 'श्रवकल्कन' का श्रथं चिन्तन है।

<sup>(</sup>३) सवितु:-षु भेरणे।

<sup>(</sup> ४ ) वरेण्यं-वृत्र वरणे।

<sup>(</sup> ४ ) भर्गः-भ्रस्ज पावे ।

<sup>(</sup>६) उपनयन के समय गुरु शिष्य को सबसे पूर्व गायत्री मन्त्र का उपदेश करता है इसिलए इसे गुरुमन्त्र कहा जाता है। (७) इस मन्त्र का देवता सविता है इसिलए यह सावित्री मन्त्र भी

<sup>(</sup>७) इस मन्त्र का देवता सविता है इसिलए यह सावित्री मन्त्र भी कहाता है। शतपथ बाह्मण में लिखा है:—"त्रथारमै सावित्री-मध्याह। गायत्रीमेव सावित्री मनुब्र्यात्॥"

कहते हैं। वैदिक साहित्य में गायती मन्त्र की बड़ी महिमा है इसीलिए मन्त्र की प्रतिपद व्याख्या से पूर्व गायली का अति संचित वर्णन अप्रासङ्गिक न होगा।

गायत्री शब्द का अर्थ ही गायत्री की महिमा को बता रहा है। यास्काचार्य्य ने निरुक्त में गायत्री शब्द की निरुक्ति करते हुए लिखा है:-- 'गायतो मुखाद् उद्पतदिति गायत्री' (७.१२) गान करते हुए परमेश्वर के मुख से सबसे पूर्व गायत्री निकली इसलिए इसका नाम गायती है। गायती शब्द की एक और व्युत्पत्ति की जा सकती है। 'गायन्तं त्रायते इति गायत्री'। गायत्री का गान करते हुए व्यक्ति की यह रत्ता करती है इसलिए भी गायत्री है।

प्राचीन ऋषियों ने गायत्री, सावित्री अथवा गुरुमंत्र की महिमा का स्थान स्थान पर उल्लेख किया है। ऋति ऋषि 'अति स्मृति' में ठिखते हैं:—

साविज्यास्तु परं नास्ति पावनं परमं स्मृतम्" अर्थात् गायत्री से बढ़ कर और कोई मनत्र नहीं है, यह परम पवित्र करने वाला मन्त्र समभा गया है। मनु महाराज ने मनुस्मृति में छिखा है:-त्रोंकार पूर्विकास्तिस्रो महाव्याहृतयोऽव्ययाः। त्रिपदा चैव सावित्री विज्ञेयं ब्रह्मणो मुखम्।

(मनु० २. ५१)

अर्थात् श्रोंकार पूर्वक तीनों अन्यय महाज्याहति ( भू:, भुव:, स्व:, ) श्रीर तीन पदों वाली गायबी को वेद का मुख समभाना चाहिए।

शंख ऋषि ने शंख स्मृति में लिखा है:-गायत्री वेदजननी गायत्री पापनाशनी। गायत्र्याः परमं नास्ति दिवि चेह च पावनम् ॥

अर्थात् गायती की साता वेद है। गायती सब पापों को नाश करने वाली है। गायती से बढ़कर द्युलोक और पृथ्वी लोक में कोई पवित्र करने वाली वस्तु नहीं। शंखऋषि ने गायत्री के महत्व का वर्णन करते हुए फिर लिखा है-

हस्तत्रागप्रदा देवी पततां नरकार्णवे

श्रर्थात् जो अपने पापों के कारण दुर्गति और दुःख के समुद्र में यहे हुए हैं उन्हें यह गायत्री देवी अपने हाथ का सहारा देकर उठाती है"।

गायत्री की इसी महिमा के कारण मनु, अत्रि, शंख इत्यादि प्राचीन ऋषि महार्षियों ने गायत्री के जप का विधान किया है। गायत्री की इस महिमा को सममले के लिये मंत्र की प्रतिपद व्याख्या देखिए।

गायती के साथ श्रोंकार पूर्वक भू:, स्वः इत्यादि तीन महाव्याहृतियों का प्रयोग हुआ है। सबसे प्रथम पद ओश्म है। यह परमात्मा का निज नाम है। 'ओतत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणः' (गीता १७ २३) श्रोश्म शब्द से परमात्मा के नाम का निर्देश होता है। योगदर्शन में भी लिखा है—'तस्य वाचकः प्रणवः' (योगदर्शन १. १७) परमात्मा का नाम प्रणव अर्थात् श्रोश्म है। ओश्म शब्द अ उ म् इन तीन अन्नरों से बना है। इसकी विस्तृत व्याख्या माण्डू-क्योपनिषद् में की गई है। यहां विस्तार में जाना हमें अभीष्ट नहीं। केवल इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि 'श्रोश्म' यह पद 'अव रन्नणे' धातु से बना है। परमात्मा परम रन्नक है इसी लिये उसका नाम ओश्म है।

संसार एक युद्ध स्थली है। प्रत्येक विजय पाने के लिये यहां बड़ा संघर्ष और संयाम है। पग पग पर कष्ट और संकटों का सामना है। जिस समय विपत्ति और निराशा के बादल सर्वत छा जाते हैं, कोई सांसारिक रत्ता सम्भव नहीं दीखती, मनुष्य एक अटर्य और अज्ञेय शक्ति को पुकारता है। सहायता मिलती है, रत्ता होती है और विपत्तियों के बादल चएभर में उड़ते नजर आते हैं। जहां बचने की कोई कल्पना नहीं होती, अन्तिम विनाश ही दीख रहा होता है, वहां पर भी हदय से पुकार उठने पर कोई अज्ञेय शक्ति अपने अहर्य हाथों से रत्ता के लिये आ पहुंचती है। यह अटर्य हाथ परमिता परमात्मा के हैं, जो हर जगह पहुंचे हुए, हर वखत हमारी रत्ता करते हैं। प्रत्येक स्थान में फैली हुई प्रमु की

रचक भुजाओं से ही प्रत्येक चए में प्राणि-मात्र की रचा और कल्याए हो रहा है। उसकी अरचा में भी रचा है, विपत्ति में भलाई और विनाश में कल्याए छिपा है। परमात्मा के इस रचक रूप का ऋग्वेद में क्या सुन्दर वर्णन है—

'वृबदुक्थं हवामहे सृप्रकरस्नम्तये साधु कृएवन्तं अवसे। (भागेद न ३२,१०)

श्रर्थात् स्तुति करने योग्य परमात्मा को हम रचा के लिये पुकारते हैं। उसकी रचक भुजाएं सब जगह फैली हुई हैं। वह रचा के लिये सदा (साधु) कल्याण ही करने चाला है।

परमात्मा के त्रोश्म नाम की जिसका धात्वर्थ रक्षण है, स्वयं वेद भगवान ने क्या सुन्दर व्याख्या की है।

भूः, भुवः स्वः इन तीन महाव्याहृतियों में परमात्मा के तीन मुख्य गुणों को बताया गया है, या यों कहिए कि इन शब्दों से परमात्मा को define किया गया है। प्रकृति सत् है, जीव सत् चित् है, परमात्मा भूः, भूवः स्वः, सत् चित् और खानन्द है।

उपासक ने सूर्य भगवान की किरणों में स्नान किया श्रव वह सविता देव की देदीप्यमान ज्योति को श्रन्तः-करण में धारण कर लिया चाहता है। मंत्र के शब्दों में कहें तो सविता देव के वरेएयं भर्गः' को हम धारण करें। सविता शब्द पूङ् या पु धातु से बना है जिसका अर्थ उत्पत्ति व ऐश्वर्य है। प्रेरणार्थ पु धातु से भी सविता शब्द बनता है। यहां हमें प्रेरणा अर्थ अभीष्ट है। इस गतिमय बह्याएड में जो हिलना जुलना हो रहा है, जो इसमें एक एक चेष्टा और एक एक क्रिया हो रही है उसका प्रवर्तक और प्रेरक परमात्मा है इसलिए उसका नाम सविता है। सविता देव की इच्छा के बिना घास का एक तिनका भी हिल नहीं सकता और उसकी इच्छा होने पर पछ भर में पृथ्वी पर प्रष्य मच सकती है। इस संसार सागर की जुद्र से जुद्र और महान् से महान् सब लहरें सर्वप्रेरक प्रभु से ही पैदा हो रही हैं। कोई बस्तु नहीं जो सविता देव की प्रेरणा से प्रेरित न हो। उपासक इसी सविता देव की उपासना में है।

देव शब्द का अर्थ करते हुए यास्काचार्य लिखते हैं:—'देवो दानाद्वा, द्योतनाद्वा, द्युस्थानो भवतीति वा' (निरुक्त ७.१४) देव शब्द दानार्थक भी है और द्योतनार्थक भी है। सर्व प्रेरंक प्रभु स्वयं प्रकाशरूप है तथा आत्मा को प्रकाश प्रदान करने वाला है। उपासक प्रकाश-पुंज के समीप बैठा परमात्मदेव के भर्ग का धारण कर रहा है।

भर्ग शब्द का ऋर्थ है विशुद्ध तेज । परमात्मा का भर्ग वरेण्य है, प्रत्येक मनुष्य मात्र से वरणीय ऋथवा स्वीकार करने योग्य है। जितना जितना इस भर्ग का धारण होता

जायगा उतना उतना ऋन्तः करण निर्मल, बुद्धि विशद और छात्मा प्रकाशित होता जायगा। 'भर्ग' शब्द 'श्रस्ज् पाके' धातु से बना है जिसका ऋथे है परिपाक ऋथवा पकाना। इस धात्वर्थ से यह संकेत मिलता है कि भर्ग परिपाक द्वारा अर्थात् विशुद्ध तेज तप द्वारा प्राप्त होता है। सुवर्ण परिपाक द्वारा अर्थात् मट्टी में तपाये जाने पर कुन्दन बनता है। ठीक इसी प्रकार ब्यक्ति भी तपस्या की मट्टी में तप कर तेज प्राप्त कर पाता है।

प्रश्न होता है कि सवितादेव के वरेण्य भर्ग को धारण करने का प्रयोजन क्या ? उत्तर है—'धियो यो नः प्रचोदयात्' धारण किया हुवा सविता देव का विशुद्ध प्रकाश हमारी बुद्धियों को प्रेरणा देता है।

कर्म की गित गहन है कत्तिन्य क्या है अकर्तन्य क्या है यह पहचान पाना सहज नहीं। धर्म और अधर्म की उलक्षन में धर्म का निर्श्वान्त रूप से निश्चय कर पाना नितान्त कित है। बुद्धि के प्रदीप का मन्द प्रकाश तिमिर के निघारण में शक्तिहीन है। बुद्धि के प्रकाश की मन्दता और तिमिर की गहनता के कारण उपासक सिवता देव के प्रदीप्त प्रकाश का आह्वान करता है। अपने प्रत्येक प्रणिधान, चिन्तन, मनन, और जपन के साथ आत्मा को प्रकाश से आसावित किया चाहता है। धारण किया गया यह प्रकाश पथ-प्रदर्शन में तथा निर्श्वान्त रूप से प्रेरणा-प्रदान करने में समर्थ है। जब स्वयं प्रभु की प्रेरणा से प्रवृत्ति है तो फिर पाप कैसे ? भय कैसे ? धर्म और अधर्म की उल्लासन कैसे ?

प्रेरक प्रभु प्राणी माल को प्रतिच्रण प्रेरणा दे रहा है। शाश्वत काल से उसकी प्रेरणा का प्रवाह चल रहा है, पर सब कोई उस की प्रेरणा पा नहीं रहा। प्रकाशपूर्ण आत्मा कृतार्थ हो रहा है, अन्धकार से आवृत अन्तः करण वंचित हो रहा है। सविता देव की प्रेरणा सब कहीं है पर उसे पाने का कुछ नियम है। गंगा की पवित्र धारा श्रनन्त काल से अनवस्त रूप से बह रही है, परन्तु वहां पहुंच कर पवित्र होने के लिए पुरुषार्थ चाहिए। पवन में प्रारण शक्ति का प्रवाह चल रहा है परन्तु नस नस ऋौर नाड़ी नाड़ी में उस प्राण शक्ति के संचार के लिए अभ्यास चाहिए। सूर्य का प्रकाश सब कहीं फैल रहा है परन्तु उससे आयुष्यवर्धक रिशमयां लेने के लिए उनका सेवन आवश्यक है। आकाश में शब्द की धाराएं प्रतिच्या प्रवाहित हो रही हैं परन्तु उनके लिए ब्राहक यंत्र (Recciver) चाहिए। ठीक इसी प्रकार प्रेरक प्रभु की प्रेर्णा सब कहीं चल रही है परन्तु इन्हें पाने के लिए प्रकाशपरिपूर्ण आत्मा चाहिए।

वीणा की तारें समस्वर होने पर ही उन में से एक तार पर श्रंगुली चलाने से समीप की दूसरी तारों से मधुर भंकार निकलती है। यदि तारें परस्पर एक स्वर में मिली न हों तो एक तार से आवाज निकल नहीं सकती। ठीक इसी प्रकार हत्तन्त्री की तारें मिलीं होने पर—मन, बुद्धि, श्रौर श्रात्मा के सिवतादेव के साथ समस्वर होने पर ही प्रभु प्रेरणा की फंकार निकल सकती है यदि ये समस्वर नहीं तो प्रभु की प्रेरणा का प्रहण हो नहीं सकता।

श्रन्धकार और प्रकाश का तो मेल नहीं। इसी लिए उपासक प्रकाश पुंज के सभीप पहुंचा है। श्रव गायत्री से प्रकाश धारण करता हुवा वह सविता देव के साथ समस्वर हो रहा है।

उपासक साधनों के यान पर चढ़ कर इस उच्च स्थिति पर पहुंच पाया है। प्रत्येक कर्म के लिए वह प्रभु से प्रेरणा पा रहा है। यहां कोई संशय नहीं, भय नहीं, उलभन नहीं। कैसी आनन्दमय स्थिति है। जो चाहे इस उच्च पदवी पर पहुंच सकता है। परन्तु साधना से, प्रणिधान से और योग्यता सम्पादन से।

गायत्नी मंत्र में किसी पार्थिव पदार्थ की प्रार्थना नहीं।
यहां तो सविता देव के साथ समस्वर होने के लिए प्रणिधान
द्वारा प्रकाश ग्रंग प्रमु के प्रकाश के धारण का प्रयत्न है।
प्रकाश से आप्छावित हो जाने पर बुद्धि को देवी प्रेरणा मिलती
है। इस बीहड़ संसार में, अथवा इस कार्यचेत्र में पग पग
पर प्रमु की प्रेरणा पथपदर्शन करे इस से अधिक उपासक
को क्या चाहिए। इसी लिए गायत्री की इतनी महिमा है।

# DIGITIZED C DAC 2005-2006



#### नमस्कार मन्त्र

भ्रों नमः शम्भवाय च मयोभवाय च ।

नमः शङ्कराय च मयस्कराय च ।

नमः शिवाय च शिवतराय च ।

( यजु- १६ ११)

### शब्दार्थ:--

(श्रास्भवाय) शान्तरूप प्रभु के लिये (नमः) नमस्कार (च)
श्रोर (मयोभवाय) श्रानन्दस्वरूप प्रभु को (नमः) नमस्कार।
(शङ्कराय) शान्ति प्रदान करने वाले प्रभु को (नमः) नमस्कार (च)
श्रोर (मयस्कराय) श्रीनन्द देने वाले प्रभु को (नमः) नमस्कार।
(शिवाय) कल्याणरूप प्रभु को (नमः) नमस्कार (च) श्रीर
(शिवतराय) श्रत्यन्त मंगलमय प्रभु के प्रति (नमः) नमस्कार हो।

#### व्याख्याः---

उपासक अब अपने प्रत्येक कार्य के लिये प्रभु से साचात् प्रेरणा पा रहा है। यह अनुभव करते हुए कि सम्पूर्ण कर्म के लिये शक्ति तथा प्रेरणा प्रभु से मिल रही है, उपासक समभता है कि कर्म करते हुए भी वह कर्म का कर्ता नहीं। वह तो निमित्तमाब है। कर्म प्रभु का है। प्रभु के चरणों में कर्म अर्पण करता है। यही नमन है।

उपासक परमात्मा की कृपा, करुणा, महिमा और उपकार की स्मरण करके प्रेमातिशय से द्रवीभूत हो अपना मस्तक मुकाता है। उपासक के पास इसके सिवा है ही क्या, जिसे वह निरीह और कामनाशून्य प्रभु के चरणों में भेंट चढ़ा सकता है। सम्पूर्ण जगत् प्रभु के चरणों में पड़ा है। समूचे संसार में उपासक भक्तिभरे प्रणाम को ही अपना कह सकता है। विचित्र बात यह है कि आप्तकाम भगवान को यदि कोई चाहना है तो उपासक की इसी अपनी वस्तु की।

नमन का ऋर्थ पूर्ण नम्रता ऋथवा समर्पण है। श्रापने सम्पूर्ण कर्म, सारी सम्पत्ति, समृद्धि और सफलताओं को प्रभु के चरणों में ऋर्पण करना नमन का तात्पर्य है। नमन द्वारा ऋपनी सम्पूर्ण शक्तियों का प्रभु के चरणों में विनीत उपहार रखता हुवा उपासक ऋभिमान पर विजय पाता है। अहंकार मिटाने का यह नमन ही एकमाल उपाय है।

सफलता ऋपेंग में है। पुष्प की सफलता इस बात में है कि वह पूर्णरूप से विकसित हो, अपने सौरम से विश्व को सुरमित करे तथा अन्त में प्रभु के चरणों में अपित हो। इसी प्रकार मानव जीवन की सफलता इस बात में है कि सम्पूर्ण शक्तियों का पूर्ण विकास हो अपने गुणों की सौरम से विश्व को सुरमित करे और अन्त में प्रभु के चरणों में अपित हो।

नमन 'सन्ध्या' की अन्तिम भूमिका है। प्रेमपूर्ण नमन के साथ सन्ध्या यज्ञ की समाप्ति है। नमन अथवा प्रभु के चरणों में सर्वस्व के अर्पण में अर्चन की पूर्णता है।

सन्ध्या-यज्ञ का आरंभ 'शं नो देवीः' मंत्र से शान्ति की कामना से हुआ है। उपसंहार भी वही 'तमः शम्' करते हैं। उपासक जिस शान्ति की कामना कर रहा था उसे वह अनुभव कर पाया है। तभी तो अपने उपास्य देव को अब वह शान्ति, आनन्द और मंगल का स्रोत समभ रहा है और वार वार अपना नीरव नमस्कार उसके चरणों में रख कुतार्थ हो रहा है।

इति शम्



त के से में

र्ण

भु

से

H:





# श्रद्धानन्द्-स्मारक-निधि

गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी में इस कुल के पिता, अमरकीर्ति, स्वर्गीय श्रद्धेय स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज की पुण्य स्मृति में एक 'श्रद्धानन्द-स्मारक-निधि' स्थापित हुई है। जो सज्जन चाहें वे इन श्रद्धेय स्वामी जी की स्मृति में इस कुल को प्रतिवर्ष दस या इससे अधिक रुपये देने का प्रतिज्ञापत्र भर कर इसके स्मासद् वन सकते हैं। अभी तक ऐसे सभासदों का हमारा परिवार लगभग पांच सौ सज्जनों का वन चुका है। इन्हीं सज्जनों को प्रतिवर्ष गुरुकुलोत्सव पर भेंट करने के लिये यह 'स्वाध्यायमञ्जरी' गुरुकुल से प्रकाशित की जाती है।











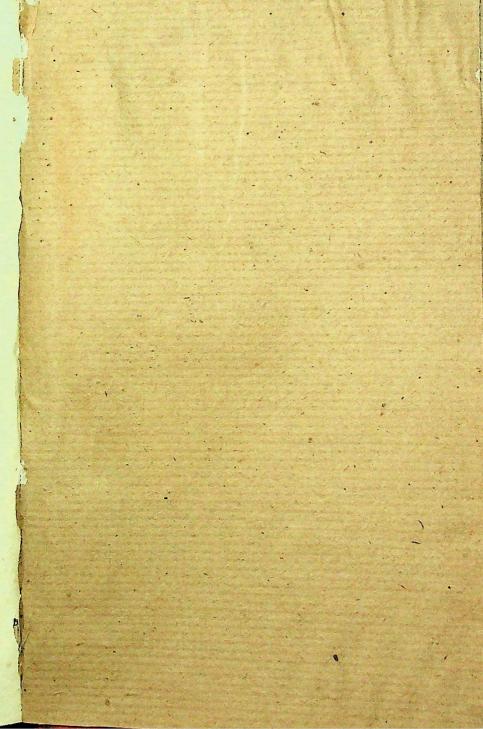



गुरुकुषा नगा र द्वाराज्या हिरिद्वार

पुस्तक लौटाने की तिथि ग्रन्त में ग्रिङ्कित है। इस तिथि को पुस्तक न लौटाने पर छै नये पैसे प्रति पुस्तक ग्रितिरक्त दिनों का ग्रर्थदण्ड लगेगा।

80000.E.XE1 28, 20002



